| वीर        | सेवा म | र न्दिर |
|------------|--------|---------|
|            | दिल्ली |         |
|            |        |         |
|            |        |         |
|            | *      |         |
| (          | 1246   |         |
| क्रम सल्या | 1210   |         |
| काल न०     |        |         |
| खण्ड       |        |         |



## वीतराग-विज्ञान

[ खरहाळा-प्रवचन माग-१ ]

वीतराग-विज्ञान के अभाव से चार गति के दुख और

उनसे छूटने के लिये वीतराग-विज्ञान का उपदेश

삷

प. श्री दौलतरामजी रचित
 छडढाला के प्रथम अध्याय पर
 पू. श्री कानजी स्वाभी के प्रवचन



ायक सपादक ब्र. हरिलाल जैन सोनगढ

प्रथमावृत्ति १२५००]

[वीर सवत २४९५

#### # भगवानश्री कुन्दकुन्द-कहानकैनशास्त्रमाठा # पुष्प नं. ११३

प्रकाशक

श्री दि. जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट स्रोनगढ (सौराष्ट्र)

भ + अक्षाक्षासां का स्थान के अपने क

ोरसप्र-२४९५ मूल्य श्रीद्रण 'पचास पैसे

ई 1969 अगस्त

\*

मुद्रक मगनलाल जैन अजित सुद्रणालय सोनगढ (मोराष्ट्र)



वीतरागियश्चानकः। तुमने किया विस्तारः। विदेहक्षेत्रका वाणीसं किया भरत उडारः॥ में थिका भवदुःखसे आया तुम दरवारः। आरोपि मागुं, टीजिये रत्नत्रय सुखकारः॥

THE REPORT OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED



# RECEDENCE TO PE ENERGY वीतराग-विज्ञान जिन्हे अति प्रिय है

एव मोक्षमार्गसाधक सन्तो के सान्निष्य में जो उत्साह के साथ वीतराग-विज्ञान के लिये उद्यमशील हैं, ऐसे मेरे साधर्मीओ के सुहस्त में, गुरुप्रसादरूप यह वीतराग-विज्ञान

अर्पण करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है...



पंडित श्री दौलतरामजी रचित यह छहढाला की हिन्दी-गजरानी-मराठी भाषाओं में मिल-भिल प्रकाशकों के द्वारा करीब २० आवृत्तियां छप चुकी हैं. और जैनसमाज में सर्वत्र इसका प्रचार है। सोनगढ-संस्था के माननीय प्रमुख श्री नवनीतळाळ सी. झबेरी की मी यह एक प्रिय पुस्तक है और आपको यह कंठम्थ मी है। पू. श्री कानजी स्वामी के अध्यात्मरसपूर्ण प्रवचनों का लाभ लेते हुए एकबार आपको ऐसी भावना हुई कि यदि इस छहदाला पर प. स्वामीजी के प्रवचन हों और वह छपकर प्रकाशित हो तो समाज में वहत से जिज्ञास इसके सचे भावों को समझे और इसके म्वाध्याय का यथार्थ लाभ ले सकें। ऐसी भावना से प्रेरिन होकर आपने पू. स्वामीजी से छहदाला पर प्रवचन करने की प्रार्थना की. उसके फलस्वरूप छहढाला के यह प्रवचन आज हमारे जिज्ञास साधमींओं के हस्त में आ गहे हैं। इस प्रवचन के द्वारा पू. स्वामीजी ने छहढाला का महत्त्व बढाया है, और इसके भावों को खोलकर जिज्ञासनीवों पर उपकार किया है। छहदाला के छहों अध्याय के प्रवचनों का अंदाज एक हजार प्रष्ठ होने की संभावना है

जो कि अलग-अलग लह पुस्तकों में प्रकाशित होगा। इनमें सै प्रथम अध्याय की यह पुस्तक आपके सन्मुख है और दूसरी तैयार हो रही है।

संसार के जीवों को दुःख से छूटने का व सुल की प्राप्ति का पथ दिलानेवाली यह 'छट्टाळा' जैनसमाज में बहुत प्रचलित हैं. अनेक जगह पाठशालाओं में यह पदाई जाती हैं; एवं बहुत से स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासु इसे कष्ठरथ भी करते हैं। इस पुत्तक के प्रारंभ में, वीतरागविज्ञान के अभाव में जीवने ससार की चार गतियों में किन किस प्रकार दुःख भोगे यह दिलाया हैं और इस दुःख के कारणरूप मिथ्यात्वादिका स्वरूप समझाकर उसको छोड़ने का उपदेश दिया हैं; इसलक्ष्य समझाकर उसको छोड़ने के लिये मोक्ष के कारणक्षा सप्याद्वादिका उपदेश का स्वरूप समझाकर उसकी आराधना का उपदेश दिया हैं। पेसे, इस छोटीसी पुस्तक में जीवों को दिलकारी प्रयोजनमृत उपदेश का सुगम संकलन है, और उस में भी सम्यक्त्याति के छिये सास प्रेरणा देते हुए कहा है कि—

मोक्षमहरू की परथम सीढी, या विन ज्ञान—चरिता सम्यक्ता न रुहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा॥

सम्यक्ष्यंन के विना ज्ञान या चारित्र सच्चा नहीं होता, सम्यन्दर्शन ही मुक्तिमहरू की प्रथम सीढी है। अतः हे मन्य जीर्जो ! यह नरभत्र पाकर के काल गमाये विना तुम अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक सम्यक्ष्त्र को भारण करो ।

इस पुस्तक के रचयिता पं. श्री दौलतरामजी एक कवि थे। किसी कवि में मात्र काज्यशक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है परन्त उस काव्यशक्ति का उपयोग जो ऐसी पदरचना में करें कि जिससे जीवों का हिन हो - वही उत्तम कवि है। संसार के प्राणी विषय-कषाय के शंगार-रस में तो फँसे ही हुए हैं, और ऐसे ही शंगारसपोषक काव्य रचनेवाले 'कुकवि' भी बहुत हैं; परन्तु शुंगाररस में से विरक्त कराके वैराग्यरस की पष्ट करे ऐसे हिनकर अध्यात्मपद के रचनेवाले 'स कवि' संसार में विरल ही होते हैं। ऐसी उत्तम रचनाओं के द्वारा अनेक जैन कवियोंने जैन शासन की विभूषित किया है। श्री जिनसेनाचार्य, समन्तभद्राचार्य, अमृतचन्द्राचार्य, मानतंगम्वामी, कुमुद्रचन्द्रजी इत्यादि अपने प्राचीन संत-कवियोने अध्यात्मरस-भरपूर जो काव्यरचनायें की हैं उनकी तुलना, आध्यारिमक दृष्टि से तो दर रही परन्त साहित्यिक दृष्टि से मी शायद ही कोई कर सके। हिन्दी साहित्य में भी पं. बनाग्सीटासजी, भागन्दजी, दौरुतरामजी, द्यानतरायजी इत्यादि अनेक विद्वानीने अपनी पदरचनाओं में अध्यात्मरम की मधुर धारा बहाई है.--इनमें से एक यह छहदारा है - जो सगमशैलि से वीतराग-विज्ञान का वोध देती है।

इस छहुढाला के रचयिता पं. श्री दौलतरामजी का समय विकम सम्बत् १८५५ से १९२३-२४ तक का है। उनका जन्म हाथरस में हुआ था। वह बहुत शास्त्रस्वाध्याय करते थे। बाद में लक्कर-स्वालियर में रहे। रत्नकरण्ड-श्रावकाचार आदि के हिन्दी टीकाकार पं. सवासुखजी (जयपुर), बुवजन-विरास तथा छहदारा (दूसरी ) के कर्ता पं. बुधजनजी, पं. वृंदावनजी (काशी), ईसागढ में पं. भागचन्दजी, दिल्ली में पं. बरूतावरमलजी तथा प. तनसुरवदासजी आदि विद्वान भी उनके समकालीन थे। उनका स्वर्गवास विकम सं. १९२३ या २४ में मागशर कृष्णा अमावास्या के दोपहर में दिल्ली में हुआ था। उन्हें छह दिन पहले म्बर्गवास का आभास हो गया था: और गोष्मटसार शास्त्र का जो स्वाध्याय वे कर रहे थे वह ठीक स्वर्गवास के ही दिन उन्हों ने पूर्ण किया था। इस छहदाला के उपरान्त उन्हों ने सवासौ के करीब अध्यातम भजन ( 'हम तो कबहूँ न निजधर आये,' और 'जीया ! तुम चलो अपने देश' इत्यादि ) न्वे हैं, जिसका संग्रह 'दौलतविलास' पस्तकरूप से प्रसिद्ध हुआ है।

यह छहटाला पं. दौलनरामजी ने १८९१ की अक्षरतृतीया के दिन पूर्ण की है, दूसरी छहटाला जो कि पं. बुभजनजी इन है. वह भी उन्होंने १८५९ की अक्षयनृतीया को पूर्ण की है, अत. इसके पूर्व ३२ वर्ष पहले ही वह रची गई है। दोनों छहदाला का समाप्ति दिन एक ही है, और दोनों के लड प्रकरणों में बहुतसा साध्य है—जो कि कार्तिकेयस्वामी की द्वादशानुप्रेशा वगेरह प्राचीन शास्त्रों के अनुसार लिखा गथा है। यं. दौळतरामजी अन्त में स्पष्ट कहते हैं कि—यह छहडाला मैंने यं. बुवजनरचित छहडाला के आधार से लिखी है—'क्रयों तस्व उपदेश यह, लिख बुधजन की भास।' इस प्रकार ये दोनों छहडाला वडी छोटी चहिनों के समान हैं। और इस छहडाला की तरह यं. बुवजनरचित छहडाला की भी विशेष प्रसिद्धि हो यह आवस्यक है।

पूज्य स्वामीजी के इन प्रत्वनों में से दोइन करके २०० प्रश्नीचरों का संकल्न इस पुस्तक के अन्तमाग में दिया है, -वह भी तत्त्विज्ञासुओं को रुचिकर होगा और उन प्रश्नीचरों के द्वारा सारी पुस्तक का सार समझने में सुगमता रहेगी। समस्त भारत के व विदेश के भी तत्त्विज्ञासु लोग ऐसे वीतरागी-साहित्य का अधिक से अधिक लाभ लेकर वीतराग-विज्ञान प्राप्त करें....ऐसी जिनेन्द्रदेव के चरणों में भावना करता हूं।

खेत्र शुक्ला त्रयोदशी बीर सं. २४९५ त्र. हरिलाल जैन

सोनगढ





ममुख श्री नवनीतलाछ सी. जबेरी जो बडी लगनमें बोतरागीसाहित्यका प्रचार कर रहे हैं, और जिनकी ओरसे यह बीतरागविज्ञान भट दिया गया है।

# प्रमुलश्री का निवेदन

मुझे बहुत हुएँ हैं कि पहितवयं श्री दौलतरामजी रचित छहुडाला पर पू. श्री कानजीस्वामी ने जो प्रवचन किये उनमें से पहुली ढाल के प्रवचन इस 'बोतराग-विज्ञान' पुस्तक में प्रकाशित हो रहे हैं।

• इस छहढालाने, पू. श्रीकानजीस्वामी के संसर्ग में आने के पहले भेरे जीवन में अच्छा असर किया है, और बार बार इसके अध्ययन के कारण यह सारा ग्रंथ कठस्य हो गया है; अभी भी हररोज इसकी दो ढाल का मुखपाठ करने से और भी अधिक भाव खुलते जाते हैं।

स. २०१५ में, जब पू. श्री कानजीस्वामी दूसरी बार बम्बई पद्यारे तब आपके विशेष परिचय में आनेका मुखे अवसर मिला और आपको घर पर निमंत्रित किया; उस प्रतंग पर जेनघमं के सिद्धान्तों की जो छाप मेरे दिल्लें थी वह मैंने एक पत्र द्वारा गुरुदेव के समक्ष व्यक्त की—जिसमें छहुदाला का उल्लेख मुख्य था। इसके बाद भी गुरुदेव का बारवार समामा होने पर (विशेष करके सोनगढ में सुबह के समय आपके साथ धूमने को जाते समय) जिन जिन विषयों की तस्वचच चल्ती थी उनके अनुसंधान में छहुदाला का पद मैं बोल्ला था, और

उसे मुनकर पुरुदेव प्रसन्न होते थे, प्रवचन में भी कई बार उसका उल्लेख करते थे। इस कारण समाज में छहुढाला का प्रचार व महत्ता बढ़ने लगी। वैसे तो सोनगढ़ के शिक्षणवर्ग में छहुढाला अनेक वर्षों से चलती थी किन्तु उपरोक्त प्रसग के बाद सोनगढ़ में अध्मी-पूर्णिमा को समयसारादि की जो सामूहिक स्वाध्याय होती है उसमें छहुढाला के पदो का भी स्वाध्याय होने लगा, अत्यत मधुरता से पूर्ण यह स्वाध्याय मुनकर चित्त प्रसन्न होता है। इसके बाद पू. गुरुदेव से प्रार्थना करप रेड मास तक प्रवचन किये। उन्ही प्रवचन में से यह पहली पुरुतक मध्य जीवों के लाभार्थ प्रकाशित हो रही है। और चित्रासुओं को यह भेट देते हए मुझे प्रसन्नता हो रही है। और चित्रासुओं को यह भेट देते हए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

इस छहढाला के प्रवचनों के द्वारा जैनिसद्वान्त के रहस्यों को समझाकर पू. गुरुदेव ने जैनसमाज पर उपकार किया है। गुरुदेव के प्रवचनों का यह भावपूर्ण सकलन कर देने के लिये भाईश्री व हरिलाल जैन को भी धन्यवाद है।

इस छहढालाक्यो गागर में सिद्धान्तक्यी सागर भरा है। सनातन सत्य दिगबर जैनधमं के सिद्धान्त अतीव सुन्दर ढग से काव्यरचना के द्वारा विद्वान कविश्वी ने इस पुस्तक में भर देने की कोशिश की है, और उनकी यह रचना सफल हुई है। जैनसमाज में यह छहढाला बहुत ही प्रसिद्ध है. और इसके गहरे भावो को इस प्रवचन में सुगम रीति से खोला गया है। अत.

जैनसमाज के जिज्ञासुओं को, एवं वस्तुस्वभाव समझने में जिसको रस हो ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को यह अत्यन्त उपयोगी होगा, और इसकी समझ से भव-भ्रमण के दुखका अन्त आकर मोक्ष-सुख की प्राप्ति होगी।

#### जैनं जयतु शासनम्

बीर सं. २४९५ वैद्यास शुक्ला २ वस्वर्ड

नवनीतलाल चु. जवेरी प्रमुख, दि. जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्ट

सोनगढ



#### विषय सूची

| वीतरागविज्ञान को नमस्कार        |            |             | मगलाचरण :     |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|
| श्रीगुरु जीवोको सुखकर उपदे      | श देते हैं |             | गाथा १        |
| अपने हितके लिये भावश्रवण        | करने का    | उपदेश       | गाथा २        |
| मिथ्यात्वजन्य भवभ्रमण के दु     | खोकी कर    | <b>ज्या</b> | गाथा ३        |
| तिर्यचर्गात के दुखो की कथा      |            |             | गाथा ४        |
| नरकगति के दुलो की कथा           |            | :           | ग ९ से १२     |
| मनुष्यगति के दुखो की कथा        |            | गा          | . १३ से १४    |
| देवगति के दुखो को कथा           |            | गा          | . १५ से १६    |
| बोधिदुर्लभ-अनुप्रेक्षा का चित्र |            |             |               |
| वीतरागविज्ञान-प्रश्नोत्तरी      |            | (२००        | प्रश्न-उत्तर) |



## वीतराग-विज्ञान

[ ? ]

पं. श्री दौलतराक्षजी रचित छडडाला के प्रथम अध्याय पर पू. श्री कानजी स्वामी के प्रवचन



म. हरिलाल जैन

#### मंगळमय वीतरागविज्ञानी पंच परमेष्ठी भगवन्तीको नमस्कार



मंगळमय मंगळकरण वीतरागविज्ञान । नमुं ताहि जातें भये अरहंतादि महान ॥





इस पुस्तक का नाम है छहदाला, इसमें बोपाई, पद्धरी, जोगीराखा, रोला छन्द, चाल व हरिगीत — ऐसे छह प्रकार के ढाल में छह प्रकार के ढाल में छह प्रकार के ढाल में छह प्रकार के उपाय का इसमें वर्षन है भतः निम्पात्वादि शह के ते जे उपाय का इसमें वर्षन है भतः निम्पात्वादि से रक्षा करने के लिये यह शास्त्र ढाल समान है। पं. था दोलनरामजीन पूर्वाचार्यों हारा रिचत शास्त्रों में से नीचोड़ करके इसमें गागर में सागर को तरह अर दिया है। इसके मंगलाचरण में बीतराम-विहान को नमस्कार करते हुए कहते है कि—

(सोरठा)

तीन भ्रुवनमें सार, वीतराग-विज्ञानता । शिवस्वरूप शिवकार, नमहुँ त्रियोग सम्हारिकै ॥

सौराष्ट्र का 'सोरठा' विक्यात है। शास्त्रकार इस मंगळ ग्लोक में मरिईत भगवान के वीतराग-विद्वान को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि, वीतराग-विद्वानक्तर केवळ-हान ही तीन शुवन में सार है— उत्तम है, वह शिवस्वकर मर्थाल् आनम्बस्यकप है जीर वही शिवकार मर्थाल् मोझ का करनेवाका है। येसे सारभृत बीतराग-विद्वान को मैं तीनों योग की सावधानी से नमस्कार करता है।

# वीतराग विज्ञात



देखों, सांगलिकक्ष्य से वीतराग-विज्ञान को याद किया है। चतुर्थ गुणस्थान में धर्मी को सेदझान हुआ वहां से वीतराग-विज्ञान का अंश प्रारंभ हो गया है, और केवलक्षान होने पर पूर्ण वीतराग-विज्ञान प्रगट हो गया है। पेसा वीतराग-विज्ञान ही सोझ का कारण है, वही जगत में उत्तम व संगठ है। राग के प्रति सावधानी छोड़ के और पेसे वीतराग-विज्ञान के प्रति सावधान हो करके, उसका आदर करके उसे नमस्कार करने हैं।

वीतराग-विद्वान को नमस्कार किया इसमें अनन्त अरिहन्त भगवन्तों को नमस्कार आ जाता हैं, क्योंकि सभी अरिहन्त भगवन्तों वीतराग-विद्वानस्वक्षय है। अस्ते किसी एक अधिकृत का (सीमन्यार महावीर आदि का) नाम न खिया हो किन्तु 'वीतराग-विकान' कहने में सभी अधिकृत्य आ गये। सभी पेच परमेष्ठी भगवन्त भी वीतराग-विकानकप हैं, अतः वीतराग-विकान को नमस्कार करने में सभी पेच परमेष्ठी भगवन्तों को नमस्कार हो गया। गुण-अपेक्षा के किसी पक अधिकृत को नमस्कार करने पर सभी अधिकृती को नमस्कार हो जाता है।

पं. भी टोडरमलजी ने भी मोक्षमार्गधकाशक के मंगका-चरण में वीतराग-विद्वान को ही नमस्कार किया है—

> मंगलमय मंगलकरन वीतरायविज्ञान । नमीं ताहि जातें भये अरहन्तादि महान् ॥

मंगलमय पर्व मंगल का करनेवाला पेका को बीतराम-पिवान उसे में नमस्कार करता हूं —िक जिसके कारण से मांद्वस्तादि की महानता है। अस्टिस्सादिक की:-पूननीयता वीतराग-विवान से ही है। मरिद्दस्तादिका स्वक्रप वीठराग-विवानमय है, और इस गुल के कारण से ही वे स्तुतियोग्य महानं हुए हैं। वैसे तो सभी जीवतश्व समान हैं, किन्तु रागादि विकार से व बानादिक की दीनता से मीम निस्ता गोग्य होता है। भीर रागादि की दीनता से मीम निस्ता प्रोण्य होता है। भीर रागादि की दीनता व बानादिक प्रमुवन से भीव स्तुति योग्य होता है। मदिद्दस्त व सिक्ष मगवन्तों को तो रागादि का सबैधा मभाव और बान का पूर्णता होने से वे सम्पूर्ण वीतराग-विवानमय दूप हैं। और मावार्थ-उपायाद सामु को पक्षेत्र वीतराम-विवानसा की --- इस प्रकार पांचों परमेष्ठीभगवन्त वीतराग-विकासमय होने से पूज्य हैं पेसा जानमा।

वीतराग-विश्वान तीन अुवन में सारकप है। अघोलोक, मधलोक या ऊष्वेलोक अर्थात् नरक में, मनुष्यलोक में व देवलोक में, ताने अुवन में जीवों को वीतराग-विश्वान हो सारकप-हितकप है, वही सर्थोन सर्वे पदार्थों में सारकप येला शुद्धातमा, उसे समयसार में आर्थात् सर्वे पदार्थों में सारकप येला शुद्धातमा, उसे समयसार के मंगल में नमस्कार किया है। वेले राग-विश्वान को अंगलकर से नमस्कार किया है। वही, वीतराग-विश्वान की अंगलकर से नमस्कार किया है। सहो, वीतराग-विश्वान की अंगल में सार है, — वही उत्तम है. इसके सिवाय शुप्रराग या पुण्य वह कोई सारकप नहीं है, वह उत्तम नहीं है; सारक्ष्य रहित पेला केवलश्चान की उत्तम व सारकप है। धर्मामा केवलश्चान की उत्तम व सारकप है। धर्मामा केवलश्चान की उत्तम व सारकप है। धर्मामा केवलश्चान की उत्तम व सारकप है। कात से सारकप के वंदन करते हैं और उसकी मावना माते हैं।

श्रीमत् राजवन्द्रजी भी मन्तिम काव्य में सर्वेडपद को याद करते इप कहते हैं कि--

" इच्छे छे जे जोगीजन अनन्त सौस्वयस्यरूप, मूल शुद्ध ते आस्मपद सरोगी जिनस्यरूप।"

स्योगी जिन कहो या वीतराग-विश्वानस्वक्रप अरिह्न देव कहो, वह शुद्ध आत्मयद है, और योगीजन हानी क्रमाँत्या वसे बाहते हैं। 'शुक्षपान मनंत सुस्ति बही, दिनरात रहें तह कान महीं।' अनंत सुक्तवस्व देसी केवल-बानदर्योग, वह आत्मा का निजयद है, वह आत्मा का ह्युद्ध स्वमाव है, सन्त उसे ही चाहते हैं। वीतरागविज्ञान को जो वन्दन करे वह राग को सारभूत कैसे माने ? क्वापि ज माने।

उप्बेक्षोक में शिकालय से लेकर सीधर्म स्वर्श तक. मध्यळोक में असंख्यात द्वीप-समुद्रों में, और अधोळोक में नीचे, पेसे तीनों छोक में आतमा के छिये सारभूत पक बीतरागी विज्ञान ही है। 'बीतराग' कडने से सम्बक् चारित्र आया. और 'विद्वान' कहने से सम्यग्हान व सम्बन्धांत आयाः इस प्रकार बीतराग-विकात में सम्बन्धांत-बान-चारित्र तीनों समा जाते हैं। पेसा बीतराग-विकास शिवस्वरूप है, भानन्दस्वरूप है, मंगलस्वरूप है। पूर्ण इति व पूर्ण भानंदस्यक्य पेसा केवलहान महान सारस्रत है: साधक के जो आंशिक वीतरागविज्ञान है वह भी मानन्दरूप है, भौर वह पूर्णानन्दरूप मोक्ष का कारण है। देखो. प्रारंभ से ही बीतरागविकान को मोक्ष का कारण कहा, किन्तु शुभ राग को मोक्ष का कारण नहीं कहा। इस प्रकार मोक्ष के कारणक्य पेसे बोतरागविश्वान को हा सार-क्य मान के उसे में नमस्कार करता हूँ; सावधानी से अर्थात् उस तरफ के उद्यमपूर्वक नमस्कार करता है। राग से शिष होना और शुद्धस्वभाव के सन्मुख होना, -बह निश्चव साबधानी है. ऐसी निश्चय साबधानी से अर्थात निर्मोह आव से मैं सर्वड को नमस्कार करता हूं। और बाह्य में श्रम राग के विशिक्षक्य मन-प्रचन-कायक्य विद्योग की साक्ष्यकी है।

आत्मा के मान व अनुभवपूर्वक छ्यास्य को भी वीतंरान विज्ञान होता है। बनुर्व गुणस्थान से मारंभ होकर जितना सम्बन्धान है वह राजरहित ही है। —क्षान में राज वहीं। आत्मा का जो स्वसंवेदन है वह बीतराग ही होता है, राम-बाका नहीं होता, यह बात परमात्म-प्रकाश में 'बीतराग स्वसंवेदन ' पेसा कहकर समझायी है। साधकभूमिका मैं राग हो भके किन्तु उसका जो स्वसंवेदन बान है वह तो बीतराग ही है। यहां मुख्यकप से पूर्ण बीतराग थेसे केवलकान की बात है। अही, जगत मैं जो कोई जीव स्वपना हित करना बाहता हो उसे पूर्ण केवलका पद ही जमस्कार करने योग्य है, वही आहर करने योग्य है, उसे ही हितकप समझकर प्रगट करने योग्य है, सर्वेब पद की अस्तित्य अपार महिमा जानकर मेरा अन्तर उस बीतराग विवान की ओर दलता है-नमता है; — येसी परिणति का नाम साधकटशा है।

देखो. इस मांगळिक में भगवान के गुणों को पहचान के नमस्कार होता है। समन्तभद्रस्वामी कहते है कि 'वन्दे तत्गुणळ्थ्ये' अर्थात् भगवान जैसे अपने गुणों की प्राप्ति के लिये में उन्हें वन्दन करता हूं। जो वीतराग विज्ञान कर केवलहान है वह पर्याय है और वह प्रनय होते की आत्मा में ताकत है। राग से रहित पक समय में तीन-काल तीनलोक को जाने —ेया जिसका सामर्थ्य है वह 'पर्याय आत्मा में से ही प्रगट होती है। येसे आत्मा को अदा में लेकर, पद्यानपूर्वक वीतराग-विज्ञान को जिसका सामर्थ्य है वह नमस्कान किया उसको अपनी प्रयोग में भी वीतराग-विज्ञान को सामर्थक किया उसको अपनी प्रयोग में भी वीतराग-विज्ञान को संग्र प्रगट हथा; वह अपूर्व मंगल है, वह सारकप है।

'सार' अर्थात् मस्स्रनः, जैसे वहीं का मधन करके उस में से मस्स्रन निकालते है वैसे तीनलोक का मधन करके सन्तों वे उसमें से कोनसा सार निकाल? -तो कहते हैं कि 'तीन अवन में सार बोतराग-विकानता।' जगत में बीतराग-विकानता।' जगत में बीतराग-विकान हो सारभूत है, इसके मितरिक राग से धर्म मानवा बहु तो निःसार, जल के मधन करने जैसा है, उसमें से कुछ सार निकलनेवाला नहीं। बानीओं ने जगत के सभी तत्त्वों को जान के उनका मधन करने पर उनमें से ग्रुख जैतन्व को जान के उनका मधन करने पर उनमें से ग्रुख जैतन्व को जीतिकार किया। अन्तर में प्यान के द्वारा जैतन्य का मधन करके मुनिवरों ने वोतराग-विकानकप सार प्राप्त किया, जन्य बाह्य दिवन जीव तो पुण्यक्ती पानी में ही फंस गये.-वे ग्रुअराग में हो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु राग से पाये.-वे ग्रुअराग में हो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु राग से पाये.-वे ग्रुअराग में हो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु राग से पाये.-वे ग्रुअराग में हो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु राग से पाये.-वे ग्रुअराग में हो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु राग से पाये वीतराग-विकान को उन्होंने नहीं पहचाना। वोतराग-विकान को सरकर समझकर उनका बहुमान करना वह मंगळ है।

आत्मा में से राग-द्रेष टल गये व हान की पूर्णवृत्ता प्रगट हुई, तब वहां श्रुषा-तृषा-रोगादि १८ दोयरहित व दीतरागता सहित परम आनंद्रमय केवल्डान हुणा, पेखा केवल्डान अपने में प्रगट करने के लिये उस की प्रतीत करके वन्तन व मादर करने हैं, अपने आत्मा में उसे बुडाते हैं। इस प्रकार सर्वेड्डिय की अखा व बहुमान के साथ शास्त्र का प्रारम्भ होता है।

## श्रीगुरु जीवों को सुलकर उपदेश देते है

जगत के जीव दुःज से भवभीत हैं और सुझ को साहते हैं, अतः श्रीगुरुओं ने करणा करके पेसा उपदेश दिया है कि जिस के द्वारा दुःज मिटे व सुझ प्रारटे। श्रीगुरु ने शास्त्र में जो हिनोपदेश दिया है उसी के अनुसार इस छड़दाना में कथन करेंगे—

#### गाथा १ (बौपाई छन्द)

ने त्रिष्ठवन में जीव अनन्त, सुख चाहेँ दुःखतें सयवन्त । तातें दुःखहारी सुखकार, कहें सीख गुरू करुणाधार ॥१॥

तीनलोक में वीतराग-विद्यान सार है—यह विकाकर अब उस वोतराग-विद्यान तरने का उपदेश देते हैं। तीनलोक में को मननन कीन है दे सब सुख को बाहते हैं और दु:ख से डरते हैं, अत: उनको कैसे सुख होवे व कैसे झुंख मिटे, —येसा मोझमार्ग का दिनकारी उपदेश करुणा-बन्त आगुर देते हैं। मोझमार्ग कही, रस्तवय कही या बीतराग-विद्यान कही,—हसके ही द्वारा नोतों को सुख होता है व दु:ख मिटता है; स्तलिये बानी-गुरुमों ने करुणा करके जीवों को उत्तकों सोख से है, उस का उपदेश दिवा है। देसा उपदेश समझकर सच्या उपाय करने से दु:ख का नाग्र होता है।

अरे, अज्ञानभाव से जीय चार गति के दुःकों में विस्तवा रहा है। ज्ञानी भी पूर्व की अज्ञानदशा में पेसे दुःख भोग चुके है पर्व आत्मा का सक्का सुक्त भी उन्होंने कका किया है, भता उन्हें नगत के तीवों के उत्तर प्रकल्त करका करती
है कि नदे! महान के इन दो र दुःवों से जीव केसे हुटें और
क्षा आत्मसुक्त केसे पाते ? ऐसी करका दो, दुःक का कारक
नो मिध्यान्व उसे छोड़ने का, और सुक्त के कारक वेसे
सम्यक्षांन-वान-वारित्र को अंगीकार करने का उपवेश
दिया है। यदि दु अपना कस्याज वाहता हो तो है
नोव! इस उपवेश को स्थिर मन से सुन, —पेसा वृसरी
गाथा में कहेंगे।

देखो तो सही, सन्तों को कितनी कठवा है! प्रवचन-सार में भी कहते हैं कि "परम आनन्दकरी सुधारक के पिरासु अस्य जीवों के हित के स्त्रिये...यह टीका की वाली है।" अतीन्द्रिय आनन्दरस की जिसे तरस रुगी है पेसे जीव को उस अतीन्द्रिय आनन्दरस का पेसा स्वक्रप समझाते हैं कि जिस को समझते ही अपूर्व आनन्द सहित सम्बन्धते हो।

परमास-प्रकाशकी जरवानिका में भी प्रभाकर-शिष्य भीगुरु से विनती करता है कि हे स्वामिन! इस संसार में भ्रमण करते करते मेरा मनस्त कारू बीत चुका किन्तु मैंने जरासा भी खुल न पाया, महान दुःल ही पाया। उस्तम कुछ जादि सामभी मनंतवार मिली तो भी किंचिन सुस्त न पाया, स्वर्ग में भी खुड़े खुल न मिला, वीतराणी परमानंद खुल का स्वाद मैंने कभी न बला। इस प्रकार अपने माव निर्मेट करके शिष्य प्राचैना करता है कि हे खुर ! इस स्वर गतियों के दुःलों से संवत्त पत्रे क्रिके साथ सब्स होकर

# વીતરાગ વિજ્ઞાન तातें दुःस्यहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणा धार મિથ્યાત્વ

वेला कोई परमात्म-तत्त्व बताओं कि जिसके जानने से बार गति के दुःस का नाश हो और वानन्द प्रगट हो।

तब श्रीगुरु कहते हैं कि आत्मा का पेसा स्वक्य मैं तुझे कहता हूं उसे यू सुन! 'जिस्तुणि तुहूं' इस मकार को जीव अन्तर में तीम्बुजिशासु डोकर बाया उसके किये यह दित का उपवेश है।

चार गति में सब मिलके अनन्त जीव हैं। मनुष्य गति में असंस्थात है. नरक में असंस्थात है. देवलोक में असंस्थात हैं और तिर्यंच में अनन्त है; तिर्यंच में दोईन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीवों तो असंख्यात ही है किन्तु पकेन्द्रिय जीवों अनस्त हैं। ये सब जीव मिथ्यात्व के कारण महा द:सी हैं। वे सब जीव दुःख से तो भयभीत है भौर सुसको ही बाहते हैं; परन्तु कहां है वह सुख, व कैसे प्रगटे वह ? - इसका उपाय वे नहीं जानते । क्यों दुःख है ? और कैसे टके बह ? इसकी उनको सवर नहीं। इसिंख्ये सवा के हेत वे वाहर लौट रहे है, किन्तु बाहर के उपाय से उनका दुःख मिटता नहीं और उन्हें सुख होता नहीं । अतः उन बीवों के ऊपर करुणा करके दुःख से छुटने का उपाव नतों ने दिख्यकाचा है। हे जीव! तेरा मिथ्यात्वभाव ही तु दुःस देनेबाळा है, मतः तु तेरी ही भूछ से दुःखी है। सब्बे मेदबान के द्वारा उस भूंढ को मिटो दे और/सम्मक्त्वादि प्रगट कर, --वड़ी उस कुछ का । अटा व जार स्वयन्त्रवाचा प्रभाव कर, न्यू कुछ हुई हुई के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध के सुद्ध हुई बह सम्य की पहली िक्स हुँ । हुई होग के प्रभाव कि एट को अपना मानना, और अपने कि आप सुद्धा का । — एर को अपना मानना, और अपने कि आप सुद्धा का । — ( अोसक् राजकन्द्र ) है जीव ! पेसी निर्णवास्त्र के आरण खारगति के अनन्त दुःस तूने मोगे; अब परम सुक्रकप मोक्ष की प्राप्ति के लिये तू सम्यन्दर्गन-क्षान-खारित्र को अंगीकार कर।

अरे, खुल के लिये जगत के जीव कितने आकुल-ज्याकुल हो रहे हैं? वे कस्पना करते हैं कि रुपयों में से खुल के लूं। अच्छे प्रारीर में से या महल में से खुल के लूं। पेसे बाह्य में खुल की खोज करते है। यहां तक कि घरवार छोडकर, शरीर को भी छोड कर (आपवात करके भी) सुजी होना व दुःल से छूटना बाहते हैं। मतः यहां कहा कि—

जे त्रिमुदन में जीव अनन्त सुख चाइँ दुःखर्ते भयवन्त ।

कीन देला है जो सुख को न चाहे? सुख की जिसे इच्छा न हो यह या तो सिद्ध-यीतराग, या नास्तिक, या जड़ ! एकेट्टियादि जीवों को यथिए मन या विचारशिक नहीं है, किन्सु अध्यक्तर से वे भी सुख की हो बाहते हैं। स्म अध्यक्त का प्रवाद अध्यक्त हो बाहते हैं। सुस का बाहते हुए भी यह नहीं जानते कि सच्चे सुख का बाहते हुए भी यह नहीं जानते कि सच्चे सुख का का प्रया स्वक्ष है और कैसे उपाय से यह प्रगटे? अतः यहां अग्रेगुर हसका उपदेश देते हैं। युक कहने से रतनवयाण के धारक दिगम्बर सन्त ना बार्य यहां मुख्य है। झान-स्पेत-चारिकक्ष गुणों में जो अधिक है, वे हैं, ऐसे गुरुओं ने बीतराग-विज्ञानकप मोझमार्ग का उपदेश देकर जगत के जीवों के उपर महान वपकार किया है। उनकों पेन सा गुअराग था और जगर के जीवों का स्वस्त स्वस्ताय या, इस से जुन्दुज्दादि गुक्जों ने झात को स्वस्ताय या, इस से जुनदुज्दादि गुक्जों ने झात को स्वस्ताय या, इस से जुनदुज्दादि गुक्जों ने झात को

मोक्समांग का उपवेश दिया है। कुन्दकुन्दस्वामी स्वयं कहते है कि मेरे गुरुवों ने मेरे ऊपर मनुष्रह करके मुझे गुद्धात्मा का उपवेश दिया है, उसीके मनुसार में इस समयसार में गुद्धात्मा दर्शाता है; इसे हे भव्य जीवों! तुम अपने स्वानुभव से नार्वों।

श्रीमद्राजयन्द्रजी भी 'आत्मसिदि' में कहते हैं कि अरे, अहाली जीव वाह्यिकता को पर्व वाहरी ग्रुष्क जानपने को धर्म या मेक्समार्ग मान रहे हैं, उन्हें देखकर हाली के करणा आती है, अता उन्होंने जाता को स्वचा मोक्समार्ग समझाया है। दुःख क्यों है?—कि अपने आत्माका स्वकरण न समझने से जीव ने अनन्त दुःख पाया। अब वह स्वकरण श्रीपुर तहे समझाते हैं। इस को समझने से तेरा परम करणाण होगा और तेरा दःख मिटेगा।

वाह ! वीतरागमार्गी सन्तों ने स्वयं मोक्समार्ग साधते हुए सगत को भी हित का उपदेश देकर मोक्समार्ग दिकावा है। अरे प्राणीओं ! तुम अपने हित के किये आस्मा का स्वकार समझों । यं, दोलनरामजी कहते हैं कि—हस प्रकार श्रीपुरुषों ने कास्मा का भला होने के लिये जो हितोपदेश दिया वही में इस खहदाला में कहता हूं। भक्के यह शाख छोटा है किन्दु इस में भी, जो उपदेश वह वह मुनियों ने दिया है उसी के मनुसार में कहूँगा, उन से विपरीत कुछ नहीं कहंगा।

ं जो जीव आत्माका गरजवान होकर आया है, अपने दित के छिये धर्म का जिद्वासु होकर आया है पेसे जीवके लिये यह बात है। जिसको अपने हितके लिये कुछ दरकार हो न हो—पेसे जांच के लिये तो क्या कहना? पं. टोडरमलजी मोक्समागे-प्रकाशक में कहते हैं कि जो धर्म का लोभी हो, धर्म का बांछक हो, धर्म समझने का गरजवान हो परे लीव को आबार्य धर्मेण्डेश देते हैं। आबार्य धर्मेण्डेश सेते हैं। आबार्य धर्मेण्डेश मुख्यकप में हो निमन है परन्तु कहांचित धर्मलोओ आदि अन्य जीवों को देख कर राग के उदय से करुवाद्विद होने पर उनकी धर्मोण्डेश देतें हैं। अहा, उन सम्लों का मुख्य काम तो निज स्वकर्य में लीव होकर परमाने कर परमाने का सुरुप काम तो निज स्वकर में लीव होकर परमानस्य साधने का है, परन्तु क्वचित विकरण का उत्थान होने पर धर्मोण्डेश देशे हैं।

अरे, पेसे उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी को जीव यह उपदेश न सुने उसे तो आत्मा की दरकार हो नहीं, संसार के दुःख से अब भी वह यकित नहीं हुआ। यहां तो पेसे जिड़ासु जीव के लिये यह बात है-जो संसार भ्रमण से थक कर आत्मा की शांति लेन। चाहता हो।

देह से भिन्न आत्मा को जाननेवाले, व राग से भिक्ष आनन्दका अनुभव करनेवाले पेसे वीतरागी मुनि, जो रत्म त्य के धारक है व मोल के साधक है. तीन कथायबनुषक का जिनके जभाव है. प्रचूर बोतरागी स्वसंवेदन जिनको वर्त रहा है, पेसे गुरु कठणा करके ८४ लक्ष वोनि के दुःशी जोवों के लिये हितकी शिक्षा (हित का उपदेश) देते हैं। केला उपदेश देते हैं? -दुःश का नाश करनेवाला सेर सुक की प्राप्ति करानेवाला। (तार्ते दुःश्वहारी सुष्ककार, कहि सीच गुरु करणधार)

देखो, इस में दुःख का जयांत् विकार का ज्यय, जौर आनव्य को उत्पाच—घसे उत्पाच—घसे जता है—खसी स्कूटकर वही आत्मा सुक्षपयांय में तित्य रदता है—चिसी सुक्तर वही आत्मा सुक्षपयांय में तित्य रदता है—चिसी सुक्तरा भी जा गई। उत्पाद-ज्यय-सुवकर सत्वक्तु के विका दुःख से क्रूटने का व सुखी होने का बन नहीं सकता। जहों, वीतरागमार्ग मलौकिक है। साधक सन्तों का स्व-संवेदनकर वीतराग-विकान अपूर्ण होने पर भी वह कैवलकान की जाति का है, अपूरा होने पर भी राग से रहित है। पेसे वीतरागी सन्तों ने जगत को वीतरागविकान की ही सिख दी है। केवलकान के साधनेवाले सन्तों ने जो वीतराग-विकानकर मोक्समार्ग का उपदेश दिया है वही रस छहहाला में संक्षर से कहा है। अतयव यह शाक्ष छोटा होता तर्म पर भी ममाणभूत है। इसमें अतीय सुगम शैली से पेसा तस्व समझाया है कि घर घर में बच्चों को भी यह पढ़ाने योग्य है।

इस शास्त्र में पर्व सभी वीतराणी शास्त्रों में मारमा को सुस्त्र देनवाला व दुःस से खुड़ानेवाला उपदेश दिया है। जिसके द्वारा विकारका-दुःसका नाश हो व सुस्त्र है। जिसके द्वारा विकारका-दुःसका नाश हो व सुस्त्र है। विकार यह दुःस है इसके नाश का, मर्थात निर्वकारीद्वारा प्रगट करने का उपदेश है। राग को छोड़ने का व वीतराण-भाव प्रगट करने का उपदेश है, —पेसा उपदेश यहीं इशे-पदेश है। इस-उपदेश मर्थात् दित का उपदेश प्रिय उपदेश। इस उपदेश की समझ का फल यह है कि मेहविकान होकर दुःस का नाश हो और सुस्त्र का संजुस्त्र प्रगट हो: —यहो तो जोव को इस्ट है, यही प्रयोजन है, सौर वही

सार है। इतका यह अर्थ हुआ कि प्रथम मंगलाचरण में जिस वीतरागविद्यान को नमस्कार किया यही बीतराग-विद्यान प्रगट करने का उपदेश जैनधर्म के चारों अनुयोग में दिया है, चारों हो अनुयोग वीतरागविद्यान के पोषक है। और उसी का उपदेश इस पुस्तक में भी करेंगे। इसे है भक्ष जीवां! तुम शीतपूर्वक सुनों। —िकस हेनु से हैं कि अपने दिन के लिये।

संसार में अमण करते करते अनंत काल में दुर्लम पेसा संद्वीपन जिसे प्राप्त हुआ है, और उसमें भी आत्महित का उपदेश सुन के समझ सके रतनी विचारशक्ति प्रगट हुई है. इस प्रकार की ज्ञान की ताकत व समझने की जिज्ञासा है पेसे जीव के लिये आगुरु करुणापूर्वक यह उपदेश सुनाते हैं। अहा. सन्तों ने मोझ का मार्ग समझाकर जगत के ऊपर उपकार किया है।

दुःस का नारा, सुख की प्राप्ति— बस ! इसमें मोश-मार्ग मा गया । दुःस का कारण मिथ्यादर्शन-हान-चारित्र इसका तो जिनवाणी नारा कराती है, और सुख का कारण सम्यव्हेल-हान-चारित्र प्रगट कराती है। जिस माव से दुःखका नारा न हो व सुख का मनुभव न हो उस माव को भगवान धर्म नहीं कहते, उसको मोशमार्ग नहीं कहते, और ऐसे माव का सेवन करने का जिसमें कहा हो वह उपदेश सच्चा नहीं, हितकर नहीं । सम्तों ने तो क्रिस से बोव का भला हो—हित हो ऐसे वीतराग-विद्वान की ही शिक्षा दी है, उसे ही धर्म कहा है।

तीनलोक में किसी जीव को दुःच प्रिय नहीं समताः इ:स से सभी डरते हैं। क्या निगोद के जीव भी दुःस से डरते हैं ?-हां, अव्यक्तरूप से वे भी दु:स से झटना ही बाहते हैं। प्रत्येक जीव का ऐसा ही स्वमाद है कि सक ही उसका स्वरूप है और दुःख उसका स्वरूप नहीं है। क्वाचित अपमानादि के दुःख होने पर देह का त्याग करके भी उस दृ:ख से छटकर सुखी होना बाहता है, शरीररहित अकेला रहकर भी दुःस से छटना बाहता है, बतः शरीर-रहित अकेला बात्मा सुची रह सकता है। इस से सिख होता है कि आत्मा स्वयं सुखस्वरूप है। 'बरे, देसे दुःख से तो मर जाना अच्छा' — इस प्रकार मरण से भी दुःस असबा लगते हैं, दःस से छटने के लिये जीव मृत्य को भी कळ नहीं गिनताः इस प्रकार जीव को दुःख प्रियन होने से देड को छोड़ के भी दुःल से छूटना चाइते है। अत्यद अध्यक्तरूप से भी यह सिख होता है कि आत्मा में देह के विना सुक है। यदि देहातीत अपने आत्मा को अन्तर में देखे तो अवदय अतीन्त्रय सुख का अनुभव हो । परस्त अवाजी अपने आत्मा का सचा भाग नहीं करता अतः असे अपना स्वा स्वात्मव में नहीं माता।

अपनानादि के होने पर भीतर में तीन दुःख लगे, समाधान कर न सके, परीक्षा में अनुष्पीण होने पर, धन्धे में बड़ा ज़ुकसान होने पर, या देह की तीन पीड़ा सहन न होने पर, —वेसे प्रसंग में कोई नीव विचार करता है कि बरेरे! अब तो ज़ुहर खान्या गांनी में इचकर हस दुःख से झूई! देखो तो सही, ज़ुहर खाना तो खुगन लगता है किन्तु दुःख सहन करना कडिन स्मता है। माई! वेह छोड़कर के भी सक्युक्ष में यदि तृ सुक्को होना वाहता है, और दुःज से तुझे छूटना है तो उसका सरुवा रस्ता के। देह से भिन्न बानस्वरूप आत्मा क्या बीत है इसकी पह-बाल करके वीदारपाविज्ञान प्रगट करना यहो सक्या उपाय है। यहां वह उपाय सन्त तुझे दिखाते है, उसे तृ सावधान होके सन।

आत्मश्रांति के समान दूसरा कोई रोग नहीं। और आत्मक गुरु के समान दूसरा कोई वैध नहीं। अरे आहे, देव के रोग की पीडा से तू छूटना बाहता है, किन्तु आत्म-श्रांति के रोग का जो महान दुःख है इतसे छूटने का बपाय कर। इसके लिये बीतरागविज्ञान के उपदेशक सब्बुद्ध को सच्चा वैध समझ। येसे गुरु दुःख से छूटने का ब सुख प्रगट करने का जो उपदेश देते हैं उसे सुनने की बेरणा अब दूसरी गाया में करते हैं।



"ते गुरु मेरे मन बस्तो"

#### तेरे कल्याणके लिये मानश्रवण कर और तेरी भूल छोड

श्रीगुरु हितका उपदेश देते हैं यह बात पहली गाथा मैं दिबाई। अब दूसरी गाथामें शिल्पको अनुरोध करते; हैं कि है भव्य! तेरे आत्मकत्याणके लिये सावचान होकर स्थिर बिचले तृहस उपदेशका श्रवण कर।



भहो, बीतरागमार्गी दिगम्बर संत-मुनि वगैरह गुरुकों ने जीवके हितके लिये बीतरागविद्यानका उपदेश दिया है, उसे हे भव्य जीवों! तम प्रेमसे सर्वो—

#### (गाथा-२)

ताहि सुनो सबि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण । मोह महामद पियो अनादि, भूळ आप को भरमत बादि ॥२॥

यदि तुम अपना हित चाहते हो तो हे अच्य जीवों! अग्रिक इस हितोपदेशको मन स्थिर करके सुनों। 'हे अध्य जीवों ! हे मोशके ठायक जीवों! हे अपने हितके बाहनेवाले जीवों!'-येसा उत्तम सम्बोधन करके अनुरोध करते हैं कि वीतरागविद्यानका यह उपवेश तुम ध्यानपूर्वक सुनों; दुःश्वसे झूटनेके लिये और मोशसुन्न पानेके लिये यह उपवेश उपयोग लगाकर तुम सुनों। इससे अवश्य दुश्दारा हित होगा। अस्य विषयोंसे लक्ष हटाकर अपने हितकी यह वात मेमसे-उस्साहसे सुनों।

श्रो गुणधर आचार्यदेवने 'कषायप्राप्तृत की १०वीं गाथा में 'सूण' पेसा शब्द रखा है; उसका आर्थ करते हुए 'जयधवला' टीकार्मे श्री वीरसेनस्वामी लिखते है कि "शिष्यको सावधान करनेके लिये गाथासूत्रमें जो 'सुनो' यह पद कहा है वह 'नासमझ शिष्यको व्याख्यान करना निरर्थक है 'यह वतलाने के लिये कहा है। " (पृ. १७१) निज्ञको समझनेको दरकार हो नहीं पेसे जीवोंके किसे उपदेश नहीं दिया जाता, परन्तु जो समझनेको तमस्रावाले हैं पेसे शिष्योंको कहते है कि तुम सुनों। जैसे कि— जब जल मंगाना हो तब उसके लिये घरके गाय-मेंस आहि पशको नहीं कहा जाता कि तुम जल लाओ; क्यों कि उसमें पेस्रो इक्ति नहीं है। फिन्तु समझदार आठ वर्षके बालकको कल लानेका कहनेसे वह समझ लेता है; वैसे यहां आत्मा का स्वरूप समझने की जिनमें ताकत है, जिनको पेसी जिलासा हुई है पेसे जीवोंके लिये सन्तों उसकी बात सुनाते हैं एवं कहते हैं कि हे भन्य! 'सुण' अर्थात् जो भाव हम कहते हैं उसे त लक्षमें ले। तब ही सचा अवन कहलाता है क्रम कि भावों को समझे।

यहां भी कहते हैं कि 'खुनो भिष्ठ मन खिर आन' तुम्हारे हितकी वात खुनों! हे आई! दुःबसे छूटनेकी पर्व खुख पानेकी पेसी तेरे हितकी यह बात हम तुहे खुनाते हैं इसको तेरे हितके किये खावबान होकरके तू खुन। दूसरी बात य दूसरा विकस्प छोडके वीतराम-विवासको यह बात कसपूर्वक खुन! संसारका रस छोडके इस बेतन्यके वीतरामविवासको यह बात कसपूर्वक खुन! संसारका रस छोडके इस बेतन्यके वीतरामविवासको तत्त्वर हो!

देखो तो सही, सुननेवाले श्रोताओं के प्रति कितवा अनुप्रष्ट किया है! अनुरोध करते हैं की अरे जीवों! यदि तुम अपना करवाण चाहते हों, सुख या मोश चाहते हों, तो उसके लिये हमारे पास यह वीतरागविश्वानका उपदेश हैं, रसे तुम भ्यानपूर्वक सुनी! इसके अतिरिक्त संसारमें धन वगैरह कैसे मिले या रोगाविक कैसे मिटे उसका उपदेश हमारे पास नहीं है; राग तो दुःख है, उसका पोषक उपदेश हमारी पास नहीं है; हमारी पास तो सुबका पोषक देसा वीतरागविश्वानका हो उपदेश हैं। इसकी जिसे बाहता हो वे सनीं।

मात्र 'सुनों' येसा नहीं अपितु स्थिरविक्त होकर सुनों, और हितके अभिलापी; होकर के सुनों कि अहो! यह मेरे हितको कोई अपूर्व बात है। बैठे हो अवण करने को और मन तो जहां-तहां भमता हो-पेसे जीवको अपणका लाम कैसे होता? समयसारमें कहा है कि दूसरा निप्पात्रन कोलाइ छोड़के, सब विकरपोंको छोड़के एक अपने बैतन्यस्वक्रप के अनुभवका ही अंतरमें अभ्यास करे तो चीत्र ही

आत्मश्रमुभव ्ााः - कितने समयमें होगा ? तो कहते है कि अधिकले अधिक छडमासमें होगा; किसीको इससे भी अस्पकालमें हो सकता है।

अब यह दिखाते है कि संसारमें अभीतक जीवने क्या किया ? और वह दृःसी क्यों हुआ ? — 'मोइ महा मद पियो अनादि भूल आपको भरमत वादि। रेखो, यहाँ दःखका मूल कारण दिखलाकर बादमें उसको दर करने का उपाय कहेंगे। 'भूल आपको' अर्थात् स्वयं अपनी भारमाको भूल करके अनादिसे जीव संसारभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्वरूपी महा मद पीया है अतः आप अपने को भूलके जीव संसारमें दुःखी हो रहा है। श्रीमद् राजवन्द्रजीने कहा है कि 'निज स्वरूप समझे बिना पाया दुःख अनन्त । '--जीव अपनी भूल से ही दुःखी है। भूल कितनी? – कि स्वयं अपनेको डी भूल गया और परको अपना माना-इतनी। यह कोई छोटीली भूळ नहीं परन्त सबसे वही भूछ है। अपनी पंती महान भूछके कारण बेभान होकर जीव चारों गतियोंमें घुम रहा है; किन्तु पेसा नहीं कि किसी दूसरेने उसको दुःखी किया या कर्मीने उसको रुलाया। सीधी सादी यह बात है कि जीव स्वयं निजस्यकपको भूलके अपनी ही भूलसे रुलाव दुःस्ती हुआ; जब सच्ची समझके द्वारा वह अपनी भूळ मेटे तब उसका दुःख मिटे, अन्य कोई उपायसे दुःख मिट नहीं सकता । अतः मिथ्यात्वको दर करना व सम्यक्तको प्रगट करना यही सभी सन्तोंकी पहली सीख है।

अक्षानी जीव बाहरी सामग्रीकी दुर करने और बनावे रक्षनेके उपाय द्वारा दुःख मेटना व सुखी दोना चाहते हैं, किन्तु ये सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चातंश्वपाय क्या है? जब सम्यग्दर्शनादिले अम दूर हो तब बाह्य साममीसे सुक-दु:क न दीखे; अपने परिणामसे हो सुक-दुःक दीखे; और यथार्थ विचारके अभ्यासि अपना परिणाम जिस प्रकार उद्य साममीके निमित्तसे सुकी-दुःकी न हो पेसा साधन करें। और सम्यग्दर्शनादिकी ही भावनासे मोहमन्द होने पर पेसी दशा हो जाय कि अनेक कारणोंके मिलने पर भी इस बीवको उनमें सुल-दुःक्का भास न हो. इस प्रकार शांतरस्वरूप तिराकुळ होकर सच्चे सुका अनुभव करे, तब ही सर्व दुःख मिटकर सुकी होवे। अतः यह सम्यग्दर्शनादि ही सुकी होनेका सच्चा उपाय है।

संसारमें रुकते दुप जीवने अनाविसे मिण्यात्वक्षी तीव मयका पान किया है। जैसे मिहरा धीया हुआ मतुष्य अपना मान पूछ काय वैसे मोहक्षणी मिहराके पानसे अपने कामा स्वक्त काय वैसे मोहक्षणी मिहराके पानसे अपने कामा मुक्के वेमान होकर औव चार गतिमें रुक्ता है। जैसे जीवका गुद्ध झानानन्दस्कष्ण अनाविसे हैं वैसे उसकी पर्यायमें मोहद्या भी अनाविसे खळी था रही है परन्तु वह उसका सर्व्या स्वकृष न होनेसे उरू सकती है। जो अपना वास्तविक गुद्धस्वक्षण है उसे भूकके मिण्यात्वकर्णी तीव मिहराका पान किया, इस कारण जैसे उन्मय मतुष्य भानर्षित जहां कहीं भी पंदगीमें पड़ा रहे वैसे मोहसे वामल होकर जीव चारों गतियोंमें जहां—तहां रुक्ता है;—कभी विरुद्ध तो कभी एकेन्द्रिय —पेसी द्यामें अभव करता हुमा देहको हो अपनाकर समग्रकर जीव महा दु:बी हो रहा है। कितने छोग पेसे होते हैं कि पूरे दिन कहिन मनहरी हर है।

हो-पांच रुपये प्राप्त करें और बादमें रात्रिको पक-दो रुपयेका 
श्वरांच पीकर पागल होकर घूमें ! यस्में चल्लोंके लिये तो 
लाने का भी हो या न हो किन्तु श्वरांच चगैरकों पीछे पैसे 
लगाकर दुःखी होते । वेसे संसारमें रुलता हुआ जीव भी 
कितनतासे कभी मनुष्य होता है, परन्तु वह देहनुकिकपी 
मीइ-मिद्दार्में मनुष्यम्य गंवाकर संसारमें जहां-तहां भ्रमण 
करता है । जैसे कोई दयालु पुरुष उस श्वरांकों कांने हिं भ्रमण 
करता है । जैसे कोई दयालु पुरुष उस शराबीको जगार्वे कि 
अरे भाई, ऊट ! तुझे यह शोभा नहीं देता, यह व्यादत छोड़ 
हे और सेरे उक्तम धरमें जाकर बस । वेसे यहां दयालु होकर 
श्रीगुरु मोडोन्मक्त भीवों को दुःखसे छुड़ानेके लिये बीतराग-

किसको यह उपदेश दिया जाता है ? जीवको उपदेश दिया काना है, क्योंकि जीवकी अपनी भूल है। कर्मको उपदेश नहीं देते कि है कर्में, पूर्ण जीवको हैंशन मत कर यदि कर्म जीवको करावे पर्व कर्मे हो नारे, तब तो पिर जीवको करने का ही क्या रहा ? और जीवको उपदेश मी क्यों दिया जाय ? प्रथम नो स्वयं कीवने मोडक्प भूल की है, और उसे वह कर्मके उपर बालना चाहता है, न्यह तो दूनी भूल हैं। जीव यदि अपनी भूल समझेगा तो सच्चे उपरास उपरास अपलको मेटेगा। परन्तु भूल कर्मीने कराई पेसा समझेगा तब वसको टालनेका उपाय वह क्यों करेगा? अतः जिहासको यह बात तो प्रथम हो समझना चाहिए कि जीव अपनी ही भूलसे रुलता है और आप ही उस भूलको टालकर मगबान हो सकता है और आप ही उस भूलको टालकर मगबान हो सकता है

- \* जीव क्यों रुठा ? . भूछ से ।
- \* मूल किसकी ?... . अपनी।

- कौनसी भूल? अपने स्वक्रपको भूला और परको अपना माना यह भूल।
- स्वः भूल कैसे टले !
   स्वःपरका भेवतान करनेसे ।

पाठशालामें छोटे बच्चोंको भी यह बात सिखळाना चाहिए कि—

- जीव अज्ञानसे हैरान होता है।
   कर्म जीवको हैरान नहीं करते।
- जीव अपनी भूलसे दुःखी होता है।
   कर्म जीवको दुःखो नहीं करते।
- जीवकी पहचान करना चाहिये।
   कर्मका दोष नहीं निकालना चाहिए।
- अधिको पहचानना धर्म है।
   कर्मका दोष निकालना अधर्म है।

देखो-जैनबालपोधी पाठ १९

पकेन्द्रिय जीव भी अपने ही भावकलंककप प्रजुर मोहके कारण निमोद के दुःकामें पडे हैं। गोम्मटलारजीमें भी कहा है कि —'भावकलंक सुप्रजुरा निगोदवासं न मुंचंति' (जीवकांड गा. १९६) आत्मा स्वयं भानन्वमृति हैं। किन्तु निजस्वकरफ मुलनेसे वह दुःजी है, अब उस दुःजले छुटकर खुक केसे हो इसका यह उपवेश है। अतः सुजी होने के लिये है जीव! नु अपना स्वक्रप समझ। आत्माकी समझका यह उपने अवस्म अवसर आया है।

मूढ़ मानव मद्यपानसे मुखित होकर कहाँ भी गिरा हो और कुत्ता साकर उसके मूंहमें पेशाव भी कर जाय, फिर भी वह ऐसा माने कि में भीशा द्व पी रहा हूं। — बरे से सहा मोह है! वैसे मिध्यात्यक पी मद्यान करके मोही की के शारीर-की-पुत्र-कश्मी भादि पर दृत्यको अपना मानता हुआ उसमें राग करके खुशी होता है; उसको बेदन तो है रागको आकुलताका, किन्तु मोह के कारण मानता है पेसा कि मैं सुखका अनुमन कर रहा हूं। पेसा मोह निर्यंक है, बुधा है; उस मोहसे जीव महा दु:खो होकर चार पतिमें अपने करता है। भाई! अब यह मयक्रमण रोकने के लिये और मोक्ष पाने के लिये थीगुरुका यह उपदेश प्यान देकर के सुन।

जो मोक्षार्थी हो, जो भवश्रमणसे थिकत हो पेसे जीवको श्रीगुरु मोक्षका उपदेश सुनाते हैं। भाई, मिध्यात्वके कारण तृते चार गतिमें केसा तीव दुःख पाया, यह जानकर मोहको अब तो छोड। ये दुःखके सागरमें तृ मोहसे गोता खा रहते है, हजारी तरहके शारीरिक पर्य मार्गसिक दुःखोंका देवन तृ कर रहा है; उनसे छुटकारा केसे हो इसकी यह वात है।

जीव अपनी भूलसे अमण करता है। चारों गतिमें अपने चेतन्य-परमेश्वरको साथ ही साथ रख करके चूमता है, किन्तु अन्तरमें स्वयं में डी परमेश्वर स्वकपसे विराज रहां हुं—ऐसा वह नहीं देखता। में संयोगसे मिन्न हान-स्वक्रप आत्मा हूं—ऐसा न जानकर, में देह और संयोग हूं — ऐसा मानता हुआ, अनुकुल-मतिकृल संयोगमें ही मोहित हो रहा है। जैसे मदिरापान करनेवालेका कोई ठिकाना नहीं कि बह कब कहां जाकर गिरोगा? विषयों भी बाकर विरो

और फिर उसमें सुख माने। वैसे अझानी-मोडी जीवका कोई
दिकाना नहीं कि कब किस भवमें रुहेगा? चारों गतिमें
कहां-तहां रुकता हुआ कभी पुण्यसे स्वोमें जाता है तो कभी
पापसे नरकतें जाता है, पर्व कभी मुख्य निर्मेख
होता है, इसमकार मोहसे आप अपनेको मुहक्कर संसारमें
रुज रहा है। निगोरसे लेकर नवभी प्रेवेचक तकके मिण्याहिंह जीव मोहबा दु:को है; सुख जिसमें नहीं उसमें अमसे
सुख मानकर अमण कर रहा है, और सुख जिसमें है उसको
तो वह जानता नहीं।

पेसे अज्ञानसे जीव कहां-कहां रुठा और उसने कैसे-कैसे दुःस सहे, यह अब आगे कहेंगे।



ते गुढ मेरे मन बसो

# भवभ्रमणके महान दुःखोंकी कथा

अनादि कालके महानसे संसारमें अमण करते हुप जीवके दुःखोंकी कथनी तो यहुत लम्बी है; अरे, उस अनन्त अपार दुःखका वर्णन कैसे हो सके ? किन्तु पूर्वांबार्योंने उसका जो वर्णन किया है उसके अनुसार यहां कुछ कहा जाता है—

#### (गाथा३)

तास भ्रमनकी है वहु कथा पै कछु कहूं कही सुनि यथा । काल अनन्त निगोदमंझार वीत्यो एकेन्द्रि तन धार ॥३॥

पथम तो पूर्वाचायोंके प्रति विनय पर्थ अंथकी प्रमाणिकता उदाति हुए कहते है कि यह प्रंय में अपनी करवानारं नहीं बनाता हू परन्तु पूर्वाचार्य भी कुन्दकुन्दस्वामी, कार्तिक-स्वामी वोरह बन्दे वहे मुनियरोंने शास्त्रोंमें हो कहा है उसीके अनुसार में कुछ कहूंगा। कार्तिकस्वामीने वैराग्य-अनुवेक्षामें तीन्ती व ग्यारहवीं अनुवेक्षामें जो वर्णन किया है उसी शिल्पे इसमें कथन है। जीवके परिभ्रमणकी और उसके शिल्पे इसमें कथन है। जीवके परिभ्रमणकी और उसके शिल्पे इसमें कथा तो अपार है, उस दुःखका वेदन तो उस जीवने ही किया और केवलीप्रमानाने जाता। उस अपार दुःखका वर्णन वाणीमें तो कितना आ सके? तो भी बडे-बडे श्रुनियोंने शास्त्रमें जो वर्णन किया है उसीके अनुसार में यह छहदालामें दुछ कहुंगा; भन्ने ही अनंप कहुगा किया यथार्य कहता तिवरीत नहीं।

भाई, आस्माकी पहचानके विना तू बहुत रुठा, बहुत भटका और बहुत दुःक पाया। तृने इतना दुःख पाया कि बचनसे कहा न जाय। अनन्तकाल तो तिमादमें पकेलिय पनमें ही बिताया। अरे, निगोदके दुःखको तो क्या बात? पक ओर सिद्धका सुख और इसके विपरोत्त निगोदका दुःख, — दोनों बचनातीत है। सातवीं नरकसे भी अनन्तगुणे दुःख निगोदके हैं। भेषा। जब दुःख इतना महान है तो तेरी मूळ भी महान है; बड़ी भूळके मिटानेका बढ़ा पुरुषार्थ कर, इस-ळिये यह उपवेश है।

पुःससे झूटनेका व खुली होनेका उपाय सम्यान्क्रीन-कान-चारित्र ही है, परन्तु वह महान दुर्लम है, सित दुर्लम है। सनग्तकालमें निगोदमेंसे निकलकर ससपयांच पाना दुर्लम है; त्रसमें भी संबोधना दुर्लम; क्सांचित संबी हो तो भी कृद तिर्मेख होवे या नारकी होवे; उसमें मनुष्य पर्वाचका मिलना दुर्लम, उसमें आर्यदेश और उसम जैनकुल मिलना दुर्लम; उसमें दीर्घ आयु, ईन्द्रियादिकी पूर्णता और सञ्चे देव-गुरुका संग मिलना दुर्लम; —यह सब मिलने पर भी अन्तरमें आसाक रिच और सम्यान्कान प्रगत करना वह तो चहुत ही दुर्लम एवं अपूर्व है, और इसके बाद रत्नत्रयका पाना तथा उसकी असाय नाराधना करना वह सबसे दुर्लम है। सभी दुर्लमोंमें भी दुर्लम पेसे यह रत्नत्रय धर्मको जान-कर बहुत ही आद्रप्युक्त उसकी आराधना करो, —येसा विधिदुर्लमभावनामें उपवेश है। यह अवसर पाकरके हे तील ! स्वावश्वकी आराधनामें आराधना करेता

संसारभ्रमण करता हुना जीव बहुत कास तो निगोदमें ही रहा। निगोददशा नरकसे भी हीन हैं; वह जीव मन पबं चार इन्द्रियों को तो हार बैठा है, पक मात्र स्पर्शन संबंधी अतीव अद्य जानपना उसको रहा है। अनन्त बानशक्ति का धनी मोइसे मुर्छित डोकर तुःखके समुद्रमें विख्ल 
इहा है। नरकादिमें बाइरकी प्रतिकृत्वताका तुःख लोगों के 
देखनेमें आता है, परन्तु निगोदमें जीवकी झानादि शक्तियाँ 
अत्यन्त डीन हो गई है और मोइकी बहुत तीवता है उसका 
जो अकथ्य अनन्त तुःख है वह साधारण जीवों को कर्यनामें 
भी नहीं आ सकता। पक निगोदशरीरमें अनन्त जीव 
अत्यनते-मरते है, अनन्त जीवों के बीच उन्हें पक ही शरीर 
है। निगोद जीवका जो अनन्त दुःख है वह केवलीगम्य है। 
अब ऐसी दुःखदशामेंसे बाहर आकर जो मनुष्य हुआ है ऐसे 
लीवकी चेतनेका यह उपदेश है कि हे भाई! ऐसे दुःख 
करनेका यह अवसर है।

निगोदके जीव कभी वही का वही एक शरीर में लगातार जन्म-मरण किया करते हैं। एक शरीरमें मरकर फिर
उसी शरीरमें उत्पन्न हो, फिर मरे और फिर उसीमें उपजे,
—पेसे एक ही शरीरमें लगातार बहुतवार जन्म-मरण करते
रहते हैं, जीवके अनेक भव बन्द जाय किन्सु शरीर तो वसी
का वही बना रहे। इस मकारके भी अनेक भव जीवने किये।
निजस्वकएको भूलकर देहकी ममतासे अनन्त शरीर खारण
किये, परन्तु एक भी शरीर जीवका होकरके जीवकी साथ
न रहा, पर्व अनन्तकालसे शरीर खारण करने पर भी कारमा
वस शरीरकप नहीं हुआ। उपयोगस्वकरप आरमा जब कैसे
हो जाय ? कभी नहीं हो सकता। जीव सुदेव शरीरसे सिम्स

ही रहा है। आत्मा और देहकी भिन्नता समझानेके लिये बीतरागी सन्तोंका यह उपदेश है।

मालू, सकारकम्द भाविके राई जिलने छोटे दुकडेमें अनन्त जीवोंका अस्तित्व है. और उसमेंसे प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा जैसी शक्तिवाला है; परन्तु तत्त्वकी विराधनासे उसकी चेतनाशक्ति इतनी होन हो गई है कि सामान्य जीवोंको तो 'यह जीव है' ऐसा स्वीकार करना भी कठिन पडता है। अनार्थसंस्कारके कारणसे अनेक लोग अण्डे वगैरहमें जीवका होना नहीं मानते और उसका अक्षण भी करते हैं. किन्त अण्डेमें तो पंचेन्द्रिय जीव है और उसका भक्षण यह तो सीधा मांसाहार ही है. उसमें पंचेन्टियजीवकी हिंसाका बहुत बढ़ा पाप है। मच्छी-अण्डे आदिकी बात तो दूर रहो, किन्तु सक्करकन्द-आलु-लस्त आदि कन्दमल को कि अनन्तकाय है वह भी अभस्य है। यहां तो पेसा कहना है कि निगोदके जीव चेतना की अत्यन्त हीनताके कारण बहुत दुःखो है, उसका वह अनन्त दुःख बाहरसे दिखनेमें नहीं थाता । हरियाली वनस्पतियाँ जो कि हवाके झकोरोंसे लहरा रही हो, लहराते समय भी उसके अन्दरके वनस्पतिकायिक जीव सातवीं नरकके नारकीसे भी अनन्तगृती दःखवेदना भोग रहे हैं। जीवाँने अनन्तकाल तक पेसा दःस्त्र भोगा। नरकका तीव दुःख जो कि सुनान जाय, उससे भी निगोदका दुःख तो इतना अधिक है कि जो वचनसे कहा नहीं जाता; -जहां मात्र स्वर्शके सतिरिक्त इसरा कुछ जाननेकी ज्ञानशक्ति की नहीं नहीं -पेसी अस्पन्त जीवनचा है।

अरे जीव ! तेरी कथा वढी है। तेरे आनन्दस्वभावकी महिमा भी वडी, और तेरे दुःखकी कथा भी वडी। अनन्त- कालके यह दुःखसे छूटनेके लिये सन्तगुरु तृक्षे तेरे स्वभावकी महिमा दिखाते हैं, उसे तृ ध्वानसे सुन, साववान होकर सुन। रत्नवध्यमंके विना जीवने श्ववतक केसे कैसे दुःख मोने इसका विचार करके शव दुर्लेम-बोधिमावना भाना चाहिए। जिसके विना पूर्वकालमं में बहुत दुःखी हुआ उस रत्नवध्यकों में कैसे पाऊँ! इसका विचार करके उसका हो उद्यम करना चाहिए। है वन्सु! हे वस्स! धर्मके इस उत्तम अवसरकों तृ मत चुकना।



દૌલ, સમજ સુન ચેન સચાને, જ્રી કાલ વૃથા મત ખાવે; જી યહ નરભવ દિર મિલન કહિન હૈ જો સમ્યક્ષ્મહિ હોયે.



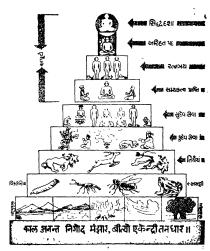

हे जीव! येक्षा मनुष्यत्व पाकरके दुर्छम रत्नत्रयकी भाराध्यसमें तेरे मात्साको कमा।

### रे जीव! सुन, यह तेरे दुःलकी कथा-

### तिर्येचगतिके दुःखोंका वर्णन

(गाथा ४ से ८ तक)

एक श्वासमें अठदसवार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुःखमार । निकसी भूमि-जल-पायक भयो, पवन मत्येक वनस्पति थर्बो ॥४॥

निगोइदशाके समय जीवने पक श्वास जितने कालमें आठार कम्म-मरण किया; और उबलते तेलमें तलाना इत्यादि बहुत दुःखोंका भार सहन किया। सिद्धदशा आस्मिक बानन्त्रसे प्रस्तु के प्रति है। यहां तो जरासी प्रतिकृत्वता आने पर या अपमानादि होने पर पहन जनत हो जाता है, परन्तु हे आई! क्या तू भूल गया कि पूर्वमें अनन्त्रकाल जुने केसे दुःखमें विताये? और, उसकी याद आदे जाते ही वैराग्य था नाय पेसा है।

सामान्य जीवोंको दुःखकी तीव्रता समझानेके िळये अठा-रह बार जन्म-मरण की बात यहां की है. सो यह संयोग का कथन है, वास्तवमें तो अन्तरंगमें देहकी साथ पक्तर-दुखि और तीव्र मोहका ही अनंत दुःख है। पेसे ही नरकाविके दुःखमें भी बाहरके छेदन-मेदन आदि संयोगके द्वारा बर्षेन करेंगे, किन्तु उस वक्त अन्दरके निध्यास्य माबसे ही जीव दुःखी हैं पेसा समझना। जीव अपनेको भूककर परमें मोहित हो रहा है; बह समझता है कि यदि शरीर ठीक हो तो मैं सुकी, और शरीर में प्रिकृत होने पर अपनेको हु: जी समझता है का कराये मानेपर अपनेको हु: जी समझता है का रुपये मानेपर अपनेको वहा हुना समझ छेता है और रुपयोंका तुकसान होनेपर अपना जीवन हार जाता है, -स्मप्रकार मोहसे जीव हैरान हो रहा है। यह तो पंचेत्रिय जीवकी बाल हुई, प्केत्रियको हु: जो अकस्य अनंत हैं। पकेत्रिय जीवकी बाल हुई, प्केत्रियको हु: जो अकस्य अनंत हैं। पकेत्रिय जोवकी बाल में से प्याप्त कार्र सामा उत्तर है। पक म्वासमें अठारह बार वह छोडता है और ज्या धारण करता है। एक अंतर्मुहुतेमें तो हजारों भव हो बाते हैं। उसके हु: बका क्या कहना है कि तु वह हु: का देहबुदिका ही है। माई। देह तु नहीं, तु तो उपयोगस्वकप आत्मा हो। पेसी समझ करनेसे है देहबुदिका तेरा द: का निटेगा।

जनन्त जीव पक ही घरमें ( छरीरमें ) साथ साथ रहे.
जाहार समीका पक, शरीर समीके बीच पक, पकसाथ सावक कम्म, जीर पकसाथ सावका मरण होता है:-तो क्या वकके परस्परमें कोई जाता-रिस्ता होता? मार्चचरा होता?-ता, पकडूसरेसे कुछ लेना-रेना नहीं। हरणक जीव मिन्न, हरणक जीवके गुल मिन्न, हरणक जीवके परिचाम मिन्न, मर्के हरीर स्वका पक हो परन्तु जीव सबके मलग है; वहांसे मरकर कोई जीव किर वसीमें उपये, कोई मनुष्य हो जाय। हरणक जीव स्वयं मकेला-मपने जनन्त दुःखको मोनता है। नारकीके तो जीव पंचेन्द्रिय हैं नव कि नियोवके जीवको तो यक ही रिन्द्रिय है, उसकी दशा अर्थन होन हो गई है। राग-क्रेय-मोहपरिखामकी वीवकाके कारक से महा दुःखी हैं। हु:

बाहरमें नहीं है। मोह ही दुःख, और मोहका अभाव सो सुख । छेदन-भेदन या जन्म-मरण वह तो संयोगकी बात है। अन्दरमें देहकी तीव ममतासे जीव मुख्ति हो रहा है उसीका दःख है। जैसे वस्त्रके तीव ममत्त्ववाला मनुष्य बार-बार वस्त्र बदलता रहता है वैसे निगोदके जीव पक अन्तर्मुहर्तमें इजारों बार जन्ममरण करके शरीर बदलता रहता है उसमें उसे मोहकी तीवता है। मोहकी तीवता के बिना पेका प्रमंग नहीं हो सकता। जैसे अरहन्तोंके मोहका नाश हो जानेसे फिरसे देह धारण करनेका नहीं रहा । सम्यन्हि को अन्य मोह बाकी रहनेसे यदि पक-दो शरीर धारण करना पढ़े तो उसे उत्तम देहका ही धारण होता है, इलका मध नहीं होता। देहको तीव ममतासे मुर्छित जीव निगोदमें बारबार शरीर को बदलता है: वह अपने चैतन्यभावको चककरके देहमें ही सर्वस्व मान रहा है, देहसे भिन्न अपना कोई अस्तित्व ही उसे नहीं दीखता। निगोदमें तो 'तू जीव है' पेसा सननेका या विचारने का अवकाश ही नहीं रहा; उसे न तो कान है न मनः यह कुछ देख नहीं सकता, और बोल भी नहीं सकता। उसके दःसका क्या कहना ? जैसे किसी कपवान राजकमारको पकडकर मजबूत लोहसांकलसे बांधकर, उसके नाक-मंह आदि सभी अंगोमें तांबेका गरम रस डाला हो. आंखों में व कानों में लोहे के मनवृत किले लगा विसे हो, ओर जीम काट दी हो, तदुपरांत बसको लोहेकी मजबूत कोटीमें बन्द करके चारों तरफ अग्नि जलाकर उसमें सेका जाय, तब उसे जो दुः अवेदना हो उससे अधिक दुः स नरकमें है;--फिर भी यह तो पंचेन्त्रियका दुःख है, किन्त नियोदके जीवका वुःख तो उससे भी अनन्तगुणा है, जोकि स्थानसे कहने में नहीं आता । प्रतिकृष्ठसंयोगके कथनहारा उसका कुछ वर्णन

किया जाता है, किन्तु उसके मीतरका तुःख तो किस तरह समझाया जाय ? जैसे सिन्नाका सुख अतीन्त्रिय है वैसे निगोदका तुःख मी इन्द्रियोंसे पार है, वहां बाहरनें प्रति-कुछ सामग्री असे ही न दीखें किन्तु अन्दरमें जीवके तुःखका पार नहीं है।

आत्मा देला है कि जिलमें अन्तर्मुख होकर अनुमव करनेसे अपार आनन्द होता है, यह आनन्द इन्द्रियातीत है. जो उसका वेदन करे उसे ही उसकी खबर पढे। येसे सुख-सम्पन्न आत्माको भूल करके उसकी विपरीतदशास्त्र को दःस है वह भी अनन्त है। अनन्त सखसे भरपुर आत्माकी आराधनामें अनन्त सल है और उसको विराधनामें दःख भी अनन्त है। एक शोर सिद्धोंका सुख, उससे विपरीत निगोदका दःख,-वे दोनों वचनसे कहे नहीं जाते। लोकाप्रमें सिद्ध भी पक ही स्थानमें अनन्त पक नाथ रहते हैं और वे सब अपने अपने सखाने मन्त्र हैं; निगोदके जीव भी एक स्थानमें एक द्यारीरों अनंत पकसाथ रहते हैं और वे सब अपने अपने दःस्तर्में लीन है। अरे, उनके दुःसवेदनका क्या कहा जाय? पंचाध्यायीकार कहते है कि जीवोंके अनन्त दुःखोंमें जो बुद्धिगोचर दुःख है वद तो दशन्तके द्वारा समझाया जा सकता है परन्तु अबुद्धिगोचर जो बहुत दुःख है वह दृष्टान्तके बारा समझाया नहीं का सकता । जैसे सिखभगवन्तींका अतीन्द्रिय सुक्ष रहान्त द्वारा दिकाया नहीं का सकता वैसे निगोरका अनन्त उन्य भी रहान्तके द्वारा समझाया नहीं #T 2557 |

आई! त्ने सहानसे निजस्वक्रपको मूछकर बहुत दुःस भोगे, सौर बहुत छम्मे कास्त्रक यह दुःस भोगे, उसका पूरा कथन वाजीमें नहीं था सकता। अनन्त गुजोंसे भरपूर परिपूर्व आत्माको जिसने ढक दिया और जिसको ज्ञानादिका अनश्तमां भाग ही खुला रहा पेली निगोददशाके अनस्त दु समें जीवने संसारका अनन्तकाल विताया । पकेन्द्रिय पर्यायमें ही लगातार जन्ममरण किया करे तो पकसाथ उसमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्य प्रदगलपरावर्तन जितना अनन्त काल है। यह स्थिति पेसे जीवकी समझना कि जो त्रस होकर फिर एकेन्द्रियमें गये हो। अनादिके एकेन्द्रियजीवके छिये यह बात लागू नहीं होती; उस पकेन्द्रियपर्यायमें बादर या खड़म सभी भव आ जाते हैं। यदि अकेले सुस्म-पकेन्द्रिय मर्वोमें ही निरन्तर अन्म-सरण करता रहेती उसका उत्क्रष्टकाल असंख्यात होकप्रमाण समय (असंख्यातकाह) है: अकेले बाटर वकेन्टियमें जन्म-मरण करनेका उत्क्रष्टकाल असंख्यात-असंख्यात उत्सर्विणी-अवसर्विणीकालके प्रमाण है। बादर पकेन्टियमें भी पृथ्वीकाय आदि प्रत्येकमें रहनेका उत्कृष्ट-काल ५० कोडाकोडी सागरोपम है। समुख्ययक्रपसे वनस्पति-कायमें रहनेका काळ असंख्यात पुद्गळपरावर्तन 🕏 परन्तु अकेले निगोदमें (साधारण वनस्पतिकायमें) ही जन्म मरण करता रहे और बीचमें अन्य भव न करे तो ऐसी इतर-निगोदमें रहनेका उत्कृष्ट काळ ढाई पुद्गळपरावर्तन है। यह बात व्यवदारराशीके जीवोंकी है, उनसे अनन्तगुणे जीव तो पेसे है कि अनादिसे अवतक निगोदमें ही जन्म-मरण करते रहते है, निगोदमें से नीकलकर दूसरी गतिमें अवतक है आये ही नहीं। इस प्रकार बहुत दीर्घकालतक जीव पकेन्द्रिय पर्णयमें ही मिध्यात्वके कारण महान दुः स्ती हुआ। उसमें से निकलकर त्रमपर्याय पानः दुर्लभ है। त्रसपर्यायमें पर्याप्त-कपसे रहनेका उत्कृष्टकाल दो इजार सागरोपम है। और

त्रसपनेमें भी मनुष्यपर्यायका मिलना बहुत कठिन है; दश्यों सम्यग्दर्शनादि बोधिको पर्य मुनिद्धाको दुर्लभताका तो क्या कहना?—

> मनुष होना मुक्तिल है, साधु कहांसे होय? साधु हुआ सो सिद्ध हुआ, करनी रही न कोय।

अरे, अनुष्यपनेकी इतनी दुर्लभता है। येखा अनुष्यपना तुझे मिला है. तब हे जीव ! चार गतिके दुःबोसे झुटनेके टिये त् बोधिआवना आ। उसीके लिये यह उपवेश है। क्योंकि—

मिथ्यात्व-आदिक भावको चिरकाल माया है ू्र्नै; सम्पवत्व-आदिक भाव रे! माया कभी नहीं है तूने। (नियमसार: ९०)

जोवोंने अझानसे रागकी भावना भाई है, परन्तु रासप्रय धर्मकी भावना कभी नहीं भाई। भावनाका अबे है
परिणामन, रागमें तम्मय होकर परिणामा परन्तु रागसे भिक्ष
स्वस्यवर्शनाविक्य परिणामन नहीं किया, इस कारण जीव
संसारमें कल रहा है। सम्यवर्शन-वान-वारिषकी प्राप्त,
और मिध्यास्वादिका स्थाग—पेसी वृद्या जीवको अतीव दुर्लभ
है; उसके विना अनन्त जीव निगोवके दुःवसागरमें पडे हैं।
सब जीवोंके अनन्तवां ही भाग निगोवमेंसे वाहर आता है।
पक और निगोवके जीवक अनिरास कम्म सब जीव, जोर हमी
कोर निगोवके जीव, उनको जब वेचो तब निगोवके जीव
अनन्तवुको ही रहेंसे। इस निगोवकेंसेसे निकटकर पूष्यीकृत्य

आदिमें माना भी दुर्छभ है, तब मनुष्यपनेकी दुर्छभताका तो क्या कहना ?

निगोदसे अनन्तकालमें निकलकर कोई जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या प्रत्येक वनस्पतिमें आता है, तो वहां भी सम्यन्दर्शनके विना महा दःख पाता है। पेसा कोई नियम नहीं कि निगोदसे निकलनेवाला जीव अनुक्रमसे पृथ्वी-जल आदिमें ही आवे: कोई जीव वहांसे निकलकर सीघा मनुष्य भी हो सकता है। बादर प्रश्वीकायमें, पर्व बादर जलकाय-अस्तिकाय-वायुकाय तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय-उसमें प्रत्येकमें रहनेकी उत्कष्ट स्थिति ७० कोडाकोडी सागर की है. — जिसमें असंख्य अब हो जाते हैं. और पर्याप्त या अपर्याप्त होनों प्रकारके भव उसमें आ जाते हैं। यदि अकेले पर्याप्तकी अपेक्षासे कहा जाय तो उसमें प्रत्येकमें रहनेका उल्कब्टकाल संख्यात इजार वर्ष है। (पक ही तरहके भवों में लगातार जन्म-भरण करते रहनेकी जितनी कालमर्याता हो उसको 'भवस्थिति' कहते है।) विकलेन्द्रियमें (दो. तीन या चतुर्रिनद्वयमें ) रहनेका उत्क्रप्रकाल संख्यात हजार वर्ष है। पंचेन्द्रिपनमें रहनेका काल कुछ अधिक हजार सागरोपम है। अन्यनेमें रहनेका उत्कष्टकाल साधिक हो इजार सागरोपम है। पेमा असपना पाकरके भी जो जीव आत्माकी समझ नहीं करेगा वह असस्थितिका काळ पूरा होने पर फिर स्थावर-पकेन्द्रियमें बला जायगा । श्रसपर्यायका दो इजार सागर कहा वह तो उत्कव्टकाल कहा है. सकी जीव इतने काल तक असपर्यायमें नहीं रहते, बहुतसे जीव तो अल्प ही कालमें अलपर्याय पूर्ण करके फिर पकेन्द्रियमें बले जाते हैं। मौर कोई विरक्ते जीव भारमाकी पहचान

करके, आराधना करके, जलपूर्यायको छेवकर मोक्ष दशाकी प्राप्ति कर छेते हैं। बसकी दो इनार सागरकी उत्कृष्ट स्थितिक भोगनेवाले तो थोडे ही होते हैं।

प्रश्नः-पक सागरोपममें कितना काळ होता है?

उत्तर:-पक सागरोपममें असंख्य वर्ष होते हैं, -जिसका प्रमाण पेसे हैं---

पक योजनकी गहराईयां और उतना ही ज्यासवां गोळाकार बहु। हो, तत्कालके जन्मे हुए में है के कोमल बालों के छोटे ट्रकटे-जिसका दो भाग केंबीसे न हो सके, --जनसे बाहु। इसाइस स्थान हो, प्रत्येक सो वर्षों के बाद उनमें से पक दुकड़ा बाहर निकाला जाय; इसमकार करते करते पूरा बहु। खाली होने जितना समय लगे उतने समय को एक 'व्यवहारपच्य' कहते हैं, अखवा खड़े हो उगमा देकर नाप किया इस कारण उसे 'च्यापम' कहते हैं। (खड़ा अयोज पच्य, उनकों खोले उपमा हो बहु च्याप्त पच्य, उनकों खोले उपमा हो बहु चच्योज प्रयु

पेले असंस्य व्यवहारकरपका एक उद्घारकरण,

अलंक्य उद्धारकस्पका एक सदाकस्पः

येसे दस कोडाकोडी बद्धापत्यका एक सागरोगम होता है।

(पक करोडको पक करोडसे गुनने पर पक कोडा-कोडी होते हैं।)

पृथ्वीकाविक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुर्व्धित २२००० वर्षः जलकाविक जीवोंमें उत्कृष्ट आयुर्व्धित ७००० वर्षः श्रामिकाथिक जीवोमं उत्कृष्ट आयुश्यित ३ विनरातः वायुकायिक जीवोमं उत्कृष्ट आयुश्यितः ३००० वर्षः व्यरोक चारोमं वादर कायको उत्कृष्ट अवस्थिति ७० कोशकोदी सागरोपम हैं।

प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें उन्छप्ट मायुस्थिति वसद्वार वर्षकी है। और उनमेंसे प्रत्येकमें प्रयोग्तकप्रसे रहनेका उन्छप्टकाल (भवस्थिति) संस्थात इनार वर्ष है— अर्थात इतने कालतक उसीमें जन्म-मरण हुआ करता है।

साधारण वनस्पति अर्थात् निगोदको आयु अन्तर्गुङ्कते ही है: उसमें रहनेका उत्क्रप्रकाल (इतरनिगोदका) ढाई पुद्गल परावर्तन है: परन्तु असमें पर्याप्तदशाका भव लगातार किया करे तोभी अधिकसे अधिक अन्तर्गुङ्कतं तक ही करते हैं। पर्याप पढं अपर्याप्त दोनों मिलकरके दाई-पुद्गलपरावर्तन जितना अनन्तकाल उत्क्रप्टक्षमें होता है। कोई जीव उससे कम समयमें भी निगोदमेंसे बाहर आ जाता है।

यहां कहते हैं कि अरे! अमादिकालसे परिश्रमणों रुलते हुए जीवने चारों गतिमें अवनार कर-करके प्रहान दुःख भोगे: उसमें बहुन दुर्लग पेला यह सतुष्यमव मिला और योरासीके चल्कामेंसे बाहर निकलनेका और मोक्षके साधनेका अवसर हाथ आया: अब देसे अवसरमें भी यह गाफेल रहकर विषय-क्यायोंमें काल गमायेगा तो है आई! अन्येकी तरह त् यह अवसर चुक जायगा। इसका हस्यान्त-

एक अन्ध मनुष्यको शिवनगरीमें-मोक्षनगरीमें प्रवेश करना थाः (देखिये चित्र) नगरीके कोटको एक हो द्रवाना था।



रे शीव । बार गनिके चक्ररों से क्रूटकर मोक्षनगरी में मध्य करनेका क्षेत्रसर मिरु। है...तो अधिकी तरह तू यह अचसर सत खुक्तना

किमी द्यावानने जनको मार्ग दिखाया कि इस गढकी दिवारसे हाथ लगाकर बक्ते जाओ, चलते-बलते जब प्रवेशद्वार आवे तव भीतरमें प्रवेश करके नगरीमें पहुंच जाना; बीखमें कहीं प्रमादमें मत रुकना। उसके कहे अनुसार गढकी दिवारसे हाथ लगाकर वह अन्धमनुष्य फिरने लगा, किन्तु बीच-बीबमें प्रमादी होकर कभी पानी पीनेको रुके, कभी शरीर खुकानेको रुके: पेसे चलते चलते जब दरवाजा निकट आया. कि बरा-बर उसी वक्त भाईसाहब अपने शिरकी खाज खुजलाता हुआ आगे बला गया और दरवाजा छुट गया पीछे। पेसे वह अंघा मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका अवसर खोकर फिर-फिरसे चकरमें ही रहा। येसे इस चौरासीके चार गतिके चकरमें वडी कठिनाइसे मनुष्य अवनार मिला, मोक्षपूरीमें प्रवेश करनेका अवसर आया, और मोक्सका दरवाचा दिख-लानेवाला संत भी मिला; उस सन्तने करुणापूर्वक मार्ग भी विकाया कि अन्तरमें चैतन्यमय आत्माको स्पर्ध करके खले आ भो, चैतन्यको स्पर्शकर (लक्षमें लेकर) चलनेसे मोक्ष-नगरीमें प्रवेश करनेका 'रत्नत्रय दरवाजा' आयगा। किन्त पेसा करनेकी बजाय उस अन्धे मनुष्यकी तरह जो अज्ञानी जीव रागमें या देहकी कियामें धर्म मानकर उसीकी सँभालमें (-देडबुद्धिमें) दक जाता है और भारमाको पहचाननेकी परवाह नहीं करता वह मूर्ख मोक्षनगरीमें प्रवेश करनेका यह अवसर चूक जायगा और फिर चौरासी के वक्करमें पड़कर चार गतिमें रुछेगा। अतः हे जीव! इस अन्द्रेकी तरह तु भी इस अवसरको मत चुक जाना। देहकी या मान-मरतवेकी परवाह छोडकर आत्माके हितकी संभाल करना। जब पके-न्द्रियमें था तब त् अन्तवार गानर-मूळीकी साधमें मुफ्तमें

कोई जीव लगातार मनुष्यके ही अवतार करे तो अधिकसे अधिक आठ भव हो सकते हैं, उसके बाद वह अवस्य मनुष्यते अतिरिक्त किसी अन्य गतिमें चला जाता है। इसपनेकी उत्कृष्ट स्थिति दो इजार सागरोपम मात्र है, -इनमें तो ब्रीन्त्रियाविक भी अवतार मा जाते हैं। पंचेन्त्रिय और उसमें भी मनुष्य होना वह तो अतीय दुर्जम है, उसमें भी सण्या दोतरागीधमें समझनेका अवसर महाम दुर्लभतासे मिलता है। ये सभी दुर्जमताका वर्णन कार्तिकेयस्वासीले बोधियुर्लभ अनुप्रेक्षामें किया है।

संसारमें जीवका दीर्घकाळ तो निगोदमें ही बीता। आलू-सक्षरकन्द आदिके छोटेसे सरसींके बरावर टूकडेमें असंस्थात औदारीक शरीर हैं; उनमेंसे हर एक शरीरमें सनम्त जीव हैं:—िकतने अनन्त ? कि अभी तकके अनम्त-कार्ट्स हो अनम्त सिख हुए उनसे अनम्तराने नियोद सीस हर एक शरीर में हैं। उसमेंसे निकलकर त्रसपययाय का पाना अर्थात लट-चीटो खादि होना यह भी चिन्तामणिके समान कितना दुर्लभ है? यह बात अब आगेके स्टोकमें कहेंगे।



महाबलराजाके जन्म-दिन पर उसका स्वयबुद-मंत्री जैनधमंका उपदेश देता हुआ कहता है कि हेराजन्! यह राजलक्ष्मी आदि वैभव तो मात्र पूर्व-पुण्यके फल्ट है; आरमाका हित करनेके लिये आप जैनधमंका सेवन करो; दसवे भवमें आप तीर्थंकर होवेंगे।

## त्रसपर्यायकी दुर्लमता

संबारमें अमण करते हुए श्रीवको पंचेन्त्रिय होकर सरक्क्यादि प्राप्त करना —यह तो कोई लपूर्व चीत्र है, परन्तु पर्वेन्द्रिय-पर्यायसे हुटकर द्वीन्द्रियादि अस्पर्यावका पाना भी कितना तुर्जन है ? यह बात कहते हैं—

#### (गाथा-५)

दुर्लम छहि ज्यों चिन्तामणि त्यों पर्याय लही त्रसतनी। लट-पिपील-अलि आदि शरीर घरधर मर्यों सही वहु पीर ॥५॥

जैसे बौकके बोबमें विन्तामणिकी प्राप्ति होना दुर्लम है, वैसे निगोद और पकेन्द्रियमेंसे निकल करके दोहन्द्रियजीहन्द्रिय-बतुरीन्द्रिय (लट-बॉटी-मॅबरा) पेसे विकलनकर स्वयायां यो अतीय दुर्लमतासे प्राप्त होती है, और उसमें देह धारण करके भी जीव बहुत गोहा सहन करता है। लट-बंदि आदि जीवोंको महान दुःख है, नरकसे भी अधिक दुःख बणको है, उन्हें न तो पांच दन्द्रियोंकी वृष्टेता है और न विचारशक्ति भी, जतः उन जीवोंको 'विकल क्रांत है और न विचारशक्ति भी, जतः उन जीवोंको 'विकल क्रांत है। तर भी हाबी वगैरह के पैरसे कुचला विकलनवर्गे मादे, तब भी हाबी वगैरह के पैरसे कुचला विकलनवर्गे मादे, तब भी हाबी वगैरह के पैरसे कुचला विकलनवर्गे मादे, तब भी हाबी वगैरह के पैरसे कुचला कर मर जावे, पानीमें वह ताथे, अनिमाँ भरम हो नावे, वीडियां मादि उसे वा नावे, जिल्हा पर पहला हित मरकर किर पेसे नुकल करा है। विकलनवर्गे रहनेका उत्कल्काल कोटिपूर्व है। विकलनवर्गे संवेतिय होना दुर्लम है।

देखो, ऐसी दुर्छमता दिखाकर क्या कहना चाहते हैं ? ऐसा कहते हैं कि रे जीव! जिस भावके कारण अनन्त दीर्घकाळ तक पकेन्द्रियादिके अवतारमें ऐसे दुःख सहन किये जस मिथ्यात्वादि भावका त्याग करके मोश्रसुखका साधन करनेका यह अवसर तुझे मिळा है। फिरफिर ऐसा अवसर मिळना बहुत कडिन है, अत्तप्य जाग्रुत होकर ऐसा बीतराग-विद्वान कर कि फिर कभी संसारके ऐसे दुःख स्वप्नमें भी न यहत दुःख तुने भोगे अब तो उनके अन्तका उपाय कर।

जैसे मनुष्यको चिन्तामणि क्वचित् महत्युण्यसे मिलना है, बारबार नहीं मिलना; वसे संसारसमुद्रमें जीवोंको पकेन्द्रियमेंसे दोहन्द्रिय होना भा चिन्तामणिसे अधिक दर्लभ है, तब पंचेन्द्रिय होनेको तो क्या बात ? क्यबित कोई जीव विशुद्ध परिणामके बलसे एकेन्द्रियमेंसे निकलकर असमें भाते हैं। अरे, चींटी या लट होना भी जहां दुर्लभ, वडां मनुष्यपनेकी दुर्लभताका तो क्या कहना? भाई! तम तो अब मन्द्रय हुआ हो तो अब भवसे भयभीत होकर वेसा छपाय करो कि आत्मा चार गतिके दुःखोंसे छूटे। जैसे सागरके मध्यमें फेंका हुआ रत्न फिरसे मिलना बहुत कठिन है वैसे यदि आत्माकी दरकार न करके यह मनुष्यपना विषयों में ही गुमा दिया तो संसारसमुद्रमें वह फिर प्राप्त होना वर्लभ है। संसारको हीरा-जोकि वास्तवमें एक तरहका पथ्थर ही है-मुख्यवान विस्तृता है और उसकी प्राप्ति होनेपर खुश होता है, परन्तु उत्तम होरोंके हेर से भी जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती पेसा यह मनुष्यत्वरूप हीरा मिला है, इसकी महत्ता समझकर आत्माको क्यों नहीं साधता? मनुष्य

होकर यदि भारमाको समझे तब ही मनुष्यभवतारकी सफ-छता है। किन्तु जो पेसे अमुस्य मनुष्यभीवनको विषय-कपावोंमें डी व्यर्थ को देता है उसकी मूर्वताका क्या कहना? यह तो मनुष्यभव पूरा करके नरकादिमें बला जायेगा।

लड-चींटी-अमर आदि विकल्पय जीव महान दुःबी है। लट होने पर कीआ उसे खा जाये, चोंटी होने पर पैरके नीचे कुचल जाये, अमर होने पर कमलमें बंद हो जावे, नेचि कुचल जाये, अमर होने पर कमलमें बंद हो जावे, विकास के बात में मोहकी तीनतासे वे जीव निरन्तर दुःखी ही दुःखी है, जेसे अतिशय मारसे मनुष्य बेहोश हो जाता है, वेसे दुःखको अतिशय बेदनासे उन जीविकी चेतना वेहोश हो गई है, वे अययन मुख्ति हो रहे हैं। हि-त्री-चनुस्तिद्ध्य जीव विकलिद्ध्य है। तथा विक्रिंग है। तथा पि से कोई नियम नहीं है कि पकेन्द्रियमेंसे विकलिद्ध्य होकरके ही वादमें पंचित्त्रय हो सके, कोई जीव बोचमें विकलिद्ध्य होकरके ही वादमें पंचित्त्रय हो सके, कोई जीव बोचमें विकलिद्ध्य होकरके ही अपरामत हैं। — जैसे अरतमहाराजांक ३२००० वुत्त, वे निगोदमेंसे सीचे मनुष्य होकर उसी अवसे मोझ मुखे।

यहां तो देसा कहना है कि एकेन्द्रियमेंसे निकस्कर मुश्किलसे कदाबित द्वि-ित या बतुरिन्द्रिय होवे तो उसमें भी मिध्यात्वादिके कारणसे जोव महान दुःसी ही है। मिध्यात्वभाव छोडनेका उद्यम करना वही दुःससे झूटनेका उपाय है। मानंदका पूंज प्रभु आत्मा, यह स्वयं अपनेको मुळकर देहतिसे दुःसी हो रहा है। उसे मालूम भी नहीं कि में जीव हु मीर मुळकर मेराद्र से सरहा है। इसे सरहा ही असी मतुष्य भी नहीं कि में जीव हु मीर मुळका मण्डार तो मुझ में ही भरा है। अभी मतुष्यभवतारमें इसकी पहचान करनेका सवस्यर मिछा

है, तब बाहरी सुविधामें या मान-अपमान रेजनेमें तू क्यों कक गया ! अरे, तेरे दुःलको रेजकर झानीको करुणा आसी है, इसस्टिवे उस दःज्ञ मेटनेका उपाय तुझे दिखाते हैं !

आत्माका स्वभाव चेतना है। परन्तु अपने चेतनभावको भूलकरके वह अझानचेतनाकप हुआ। पर्व राग-द्वेपको करने-कप कर्मचेतनाकप हुआ तथा दुःखको भ्रोगनेकप कर्मफल-चेतनाकप हुआ। पर्केन्द्रियपनेतो ते दुःखवेदनकप कर्मफल-चेतना ही सुरुष थी; त्रस होकर भी राग-द्वेप करनेकप कर्म-चेतना ही सुरुष थी; त्रस होकर भी राग-द्वेप करनेकप कर्म-चेतनांसे ही लीन रहकर दुःखको ही भोगता है। कर्म व कर्मफल उन दोनोंसे भिन्न झानचेतनाका अनुभव जनतक न करे तबतक जीवको सुख नहीं होता। झानचेतना स्वयं आनन्दकप है। झानचेतना ही मोझका कही था है। झान-

आई, अपनी बानचेतनाको भूळकर शरीरके जब कलेवरमें तू मोदित हो गया, इसकारण तुमने बहुत शरीर चारण
किये व छोडे। परे जन्म-सप्तमें बहुत पीशा तुमने सहत की।
काम्माका समाथ तो नहीं हो जाता परन्तु देहडुकिके कारण
जन्म-मरणके बहुत दुःख उसने सहत किये और बारबार
आवमरणके मरा। करे, एक अंगुळीके कुचळ जाने पर भी
मोदी जीव कितना दुःखी होता है? तो जिसके शरीरको ही
कवैंच्य मान एखा है उसी मुन्तुके समय शरीरकी ममनासे
कैसा तीन दुःख होगा? उम्बी छट हो और उस पर पर्यार पिरे, उसका आचा शरीर पर्यारके मीचे कुचळ जाने, परवारसे
वर्षा हुमा शरीर का स्वार्ण करने पर वह तुर जावे, बीब कर रहा है। देइसे रहित अपना मस्तित्व है—उसको कभी पहचाना नहीं, तो जीन सुख किसमेंसे हेगा? देइमें तो कुछ भी सुख नहीं है। देहकी समतामें तो तुःख ही है। सुख भारमामें भरा है, उसकी पहचानसे हो सुख होता है।

पकेन्द्रिय पर्यायसे छटकर शुभपरिणामसे कदाखित जस-पर्याय प्राप्त हुई तो वहां भी जीवने दुःसका ही अनुभव किया। कभी बीटी या मक्सी होकर गम्नेके रसका स्वाद क्षेत्रेमें पेसा पकाकार हो गया कि गम्नेके रसकी साथ वह भी उबल करके मर गया। कभी लकड़ी के बीचमें की दा हवा बीर अग्निक्रन्डमें उस सकड़ीके साथ वह मस्मीभत हो गया। पेसे पेसे अनेक दुःख, जो कि बाह्यमें प्रगट दिखते हैं उनकी थोडीली बात की: इसके उपरास्त अस्तरमें तो है बेचारे असंबी प्राणी अनन्त दुःखका वेदन कर रहे हैं। कड़ां जाकर करें वे अपने दुः खकी पुकार? कोई उसे मारे-कादेतव किसके पास जाकर वे शिकायत करें कि 'रे! ये लोग इमको मार डालते हैं! भाई! कौन सुनेगा सेरी पुकार ? और कौन मेटेगा तेरा दुःख ? तेरी ही भूछसे त दःसी हो रहा है, और वीतरागिवज्ञानके द्वारा तू ही तेरे भारमाको दुःससे छुडा। -दूसरा क्या करे ? दूसरोंने तुझे दुःस नहीं दिया, और दूसरा तुझे दुःससे छुडा भी नहीं सकता । मिथ्यात्व से जीव ही अपना शत्र है और सम्य-करवसे जीव स्वयं ही अपना मित्र है। जीव स्वयं अपने ही सम्बक्त या निष्याभावींके अनुसार सुसी या दुःस्रो होता है. कोई दूसरा उसे सुसी-दुःशी नहीं करता ।

जीव नवतक देहसे भिन्न अपने चेतनस्वरूपकी सम्भाल न करे तबतक भूल अपको भरमत बाढ़ी न दुःखी होकर संसारमें ही उठता है। जैसे इतिहासकार प्राचीन वात सुनाते हैं वैसे यहां शास्त्रकार जीवको मनाविकालके परि-अमणकी कथा सुनाते हैं: है जीव! पूर्वकालमें तु केसे केसे दुःख भोगे, उनका कारण क्या है! और सब उनसे सुटकारा केसे हो? यह बात सन्तों तुक्षे विकाले हैं।

प्रथम तो पकेन्टियमें से निकलकर जस होना दर्लभ है: और त्रस होने मात्रसे भी दःखसे छटकारा नहीं हो जाता। आत्मज्ञानसे ही दःखोंसे छटकारा होता है। पकवार बातुर्मासके समयमें जमीनके अन्दर बड़ीबड़ी पंखवाले बहुत जीवोंकी उत्पत्ति हुई, बडी मुश्किलसे वे बिलसे बाहर निकल रहे थे, किन्तु बाहर निकलते ही कौमा या चीडियां सोंसर्रे एक इक्टर उन्हें खाजाते थे। वे बेचारे अभी तो उत्पन्न होकर बाहर ही आते थे कि सीघे ही कौओंका भक्ष्य वन जाते थे। अरे. पेसा सनकर या नजरोंसे देखकर भी जीवकी आंखे क्यों नहीं खलती ? वह समझता है कि यह तो सब इसरोंके लिये ही है। किन्तु अरे भाई! पेसा दुःख अनन्तवार तुमने भी सहन किया, परन्तु अभी साताके मदमें उसको तम अल गये। इसरे जीवोंको जैला दुःख हो रहा है वैसा दुःख अनन्तवार तुम भी भोग चुके हो। अतः अब सावधान होकर स्व-परकी यथार्थ समझ करो । बापू ! यह मानवजीवन बहुत मडेंगा है। और उसमें भी धर्मका सुननाव समझनातो अतीव दुर्लभ है। बहुतसे जीव रागको या पुण्य को ही धर्म समझकर उसमें दी फैस रहे हैं। बहुत छोग बाह्य वैभव. लक्सी आदिकी प्राप्तिके लिये दौड़-धूप मचा रहे हैं और राग-द्वेष करके देरान हो रहे हैं। परन्तु अपना चैतन्यवैभव प्राप्त करनेके लिये उद्यम नहीं करते । उसकी कोई कींमत

ही वन्हें नहीं विकती। आई! बाह्यवविषयी या बाह्य वैभवमें तेरा कुछ भी करवाण नहीं है; जनत्तवार वह मिळा तो वी तृ संसारमें ही रहा, दुःली ही रहा; जनत्त्वार के तान्यवव्हें वेभवकी प्राप्ति यदि एकवार भी करके तो तेरी कुँच हो जावगी और तुझे महान सुलकी प्राप्ति होगी। येवा मनुष्य-ववतार और उसमें भी आत्माकी समझका वेसा सुववसर महद्भाग्यसे तुझे मिळा है, तो अब आत्महितका उद्यम करके उसे तु सफळ बनाना।



सिंदादिक सैनी है कृर, निवल पशुद्दति साथे भूर।

### पंचेन्द्रिय-तिर्यंचके दुःलोंका वर्णन

श्रक्षानसे संसारमें परिश्रमण करने करते तिर्घवगतिमें पक्षेत्रियसे चतुरिन्दिय तककी प्यायोंमें जीवने जो दुःख भूगेणा उक्षका कथन किया, जब कमी वह पंचेन्द्रिय-तिर्येच हुना जब क्या हुआ वह कहते हैं—

#### (गाथा६)

कबहूं पंचेन्द्रिय पश्च भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो । सिंहाहिक सैनी है क्रूर, निवल पश्च हति खाये भूर ॥६॥

जीव कदाचित पंचैन्द्रिय हुआ तो असंबी हुआ, उसे पांच इन्द्रियों तो मिली परन्तु मन रहित हुआ, बतः विचार- इक्तिसे हीन मुद्द ही रहा; असंबीदशामें तीम मझान है, उसे हिन-अहितका कुछ भी विचार नहीं है, उपदेशको बहुल करनेकी शक्ति ही नहीं है। यदापि उसे कान है, वह सुनता भी है परन्तु समझनेकी बुळि या विचारशक्ति उसको नहीं है, भाषाबान उसको नहीं है। उसके बानका स्रयोपशम चहुत अरुप है, और भोद तीन है। इस कारण पेचेन्द्रिय होकरके भी वह जीव चहुत उसले हैं। तरकके जीव तो संबो हैं, वे अपने हित-अहितका विचार कर सकते हैं, वितायदेशको महण कर सकते हैं, वितायदेशको महण कर सकते हैं, वितायदेशको महण कर सकते हैं। असंबोदशामें भीवको समझनी विशेष दुःखो है। वे असंबोदशामें भीवको समझनाविद्यान करा प्रमित्र प्राप्तिका अवसर संबोदशों हो है।

सर्थ-मॅड्ड-मछळी बादि तिर्येख खंडी (मनवाके) भी होते हैं और असंबी भी होते हैं। किसीका शरीर कहा हो परन्तु मनसे रहित हो। वे देखते हैं-बुनते हैं, परन्तु क्यों दिखार करनेकी चुलि नहीं होती। विचारहिक प्रावीको मूर्ख कहा जाता है; वेसे ये मसंबी औद अस्पन्त मूर्ख है. वे कुछ भी हितोपदेश प्रदण नहीं कर सकते। बीव पेचैन्द्रिय होकर के भी येला मूढ रहा और उसने बहुत दु:ख शोगा। और प्रमु! अस तो तुम मनवाला मनुष्य हुवा हो, आस्माका विचार करनेकी शक्ति नुस्हें भगट हुई है, तो जब इस अवसरको मत क्याना। क्योंकि—

यह मानुवपर्याय सुक्कल सुनिवो जिनवानी । इहविश्व गर्ये न मिल्ले सुमणि ज्यों उद्घि समानी ॥

निजस्यकपको भूळकर संसारमें अमण करता हुआँ जीव क्वबित संज्ञी मी हुमा तो सिंह-बाध-अज्ञार आहि कूर विषेख हुमा, उसको मन मिळा, विचारशकि मिळी: वरस्तु परिणाम विशुख न हुप, अतः कूरतासे करनोश हिरसामें दूसरे निवेछ पशुमोंको मार-मारके साथा। इसः मकार महाम पाय करके नरकाहिमें अमण किया।

कोई तीय पकेन्द्रियमेंसे सीचे संबी पंचेन्द्रिय होते हैं. बीचमें विकक्षेन्द्रियना या असंबीपना होना ही खाडिए प्रेसी कोई नियम नहीं है। पकेन्द्रियसे सीचा मौक्से यो स्वयंत्री या नरकमें कोई नीव जा नहीं सकता, किन्तु सिर्यंक्से मनुष्यमें हो जाता है। यहां तो कहते हैं कि अर्थ, संबी पंचेन्द्रिय होकरके भी शहानी नीचने करासी भी व्यान कर्ये भरवन्त्र निर्देयतासे क्र होकर निर्धल पशुओंको पर्व मसुष्योंको भी चीरकरके फाड लावा। महावीर भगवानका जीव भी पूर्वके दसर्वे भयमें जब सिंह था और अक्षानदशामें था तब कुरतासे हिरनको भारके खाता था। उसी वक्स आकाशसे



पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रियको मारे ! चेतनको पेसी हिसाका परिणाम छोभा नहीं देता ।

मुनिओंका उपरेश सुनकर सिंह बकित रह गया।
ताक्षण उसका परिणाम पळट गया। वह आक्रयेसे
मुनिओंके सामने देख रहा कि और ! वे हैं
मुनिओंके सामने देख रहा कि और ! के होते ? साधारण
की गे मुक्ते देखते ही भयभीत होकर दूर भागते हैं, वब की वे तो सामने आकर निर्भवक्पसे मेरी सम्मुख खड़े हैं, और वात्सस्यसे मुझ्ते मेरे हितकी बात सुना रहे हैं। इसमकार सिहका कुर परिणाम छूट गया और अन्तर्भुख होकर उसने
सम्यग्दर्गन प्राप्त किया। फिर उसने बहुत भावसे मुनिवरोंकी
भक्ति की...प्रहिला दी...और पक्षाचापसे उसकी आंबोंसे
अधकी धारा बढ़ने उसी।

तिर्येच गतिमें धर्मप्राप्ति कोई बीवको होती है। सग-वानकी धर्मस्त्रामें भी उपदेश छुनकर कोई-कोई तिर्येचके जीव धर्मकी प्राप्ति कर केते हैं। परन्तु सामान्यतया महान-व्यामें जीव सिहादिक कृर तिर्येच होकर दूसरे निर्वेख प्राची-आँकी विद्याक करता है। जो दूसमें अवमें तो येखा बतायु-बारक तीर्येकर होनेवाला है कि जिसकी समीपता पाकर दिवहादिक कृर जीव भी अपना दिसक्षणना छोड़ देगा, —येसे होनहार तीर्येकरका जीव भी महानद्यामें सिंह विरुक्त मार रहा था। येसे कृर पापपरिचामोंसे हुक्कर मारमाका दित करनेके लिये यह उपदेश है। केसे परिचामोंसे गुम संसारमें यु:बी हुना, और जब क्या करनेसे दु:ब मिट-कर सुख हो, —वस्त उपाय भीगुद दिवाले हैं। वह उपाय है—कीतरागविद्यान। सनन्तवार पंचेन्द्रिय होकरके भो जीवने अहानवदा पेका कृत काम किया कि जिसे देखका दूवरेका भी दिल कीए जेंगे। पकवार पक राजा थिकार खेलनेको गया, साधमें पक रोटको भी के गया —जो कि बनिया था; जंगलमें पक भीवा वंधा हुआ था और सिंह उसे पाइकर खा रहा था। यह देखते ही रोटने कहा—अरे. तुम बनिया लोग उरपोंक होते ही, हम तो शुरवीर सचिय है, पक हाथसे करेंगे और सुतरे हाथसे भोगेंगे। हा! पेसे निष्ठुर परिणामवाले जीव नरकमें उसे असहा दुःखकी कितनी पीडा होतो होगी? अभी नरकमें उसे असहा दुःखकी कितनी पीडा होतो होगी? उसे तो वह वेदे और भगवान जाने। उतकी पुकार सुननेवाला वहां कोई नहीं ही। रे! पाप करते समय नीव मच्या हो जाता है, —पापके फलको यह नहीं देखता किन्तु जब उसका फल भोगना पडता है तब असहा दुःख होता है।

यह प्रकरण चल रहा है तिर्थेचके दुःखोंका; कभी संहोपंचेन्त्रिय तिर्यंच हुमा तब भी जीवने येला कर परिणाम
क्षित्रा कि आत्माके विचारका अवकाश हो न रहा। एकबार
पक बढे अनगरने वाधको अपनी लगेटमें लेकर भींस डाला; अनगरको लगेटसे छूटनेके लिये वाध वण्टों तक छटपदाया किन्तु अन्तर्मे यह मर गया। वडा मच्छ छोटे मच्छको खा जाता है। अरे, जब मतुष्य हो मतुष्यको निर्देयकपते मार डालता है तब फिर पशुर्मोकी तो क्या बात? हुसी अपने बच्चोंको जन्म देकर फिर स्वयं हो उनको खा जाती है। केसी कृत्ता? पेसे कृद परिणाम बहुतवार जीवने सेवे। अरे, येसे हिसक भावका बारबार सेवन करके जीव बहुत दुःको हुआ। कभी वह स्वयं बछवान हुआ तब अन्य निर्केष्ठ पञ्जोको मारकर काया, और कभी स्वयं बछहीन हुआ तब दूसरे बळवान पञ्जोके द्वारा वह स्वाया गया, यह बात आरोकी गायामें कहेंगे।

संसारमें जीवोंका जीवन-मरण अपनी-अपनी आयुके अनुसार हो होता है, कोई दुसरा उनको न मार सकता है न जिला सकता है। किन्तु यहां जीवका परिणाम कैसा है में सिलाना है। रे जीव ! संसारमें तृ कैसे कैसे परिणामोंसे दुःखी हो रहा है यह जानकर उनका सेवन छोड़ ! पार जीर पापका फळ जानकर उनसे विरक्त हो। जीव अपने स्वकपको भूळा इससे यह परिभ्रमण है. उसको मिटानेके छिये छाखों उद्यम करके भी सम्यवस्य प्रगट करो, —श्रीगुरु करणाड्वेंक ऐसा उपदेश देते हैं।

्रें हे जीव! त् उपयोगस्यक्प है, क्रें क्रिंड द्यारिक्प त् नहीं है। क्रिंड देवने त् जी लकेमा, क्रें क्रिंड उपयोगके विनात् महीं जीपना। क्रें

## तिर्यचगतिके दुःखोंका विशेष कथन

मिथ्यात्यादिके सेवनसे संसारकी चारों गतियोंने जीव को अनरत दुःस भोगते हैं वह दिखाकर, उससे बसनेका उपाय करनेके किये सन्तीने बीतरागविकानका उपदेश दिवा है। तिर्ययपनेमें त्रीयने कैसे-कैसे दुःस सहन किया उनका यह कथन बल रहा है।

#### (गाथा-७)

कवहं आप भयो बलहीन सवलिन करि स्नायो अति दीन। छेदन-भेदन-मूस-पियास भारवदन-दिस-आतप त्रास ॥७॥

सब जीव स्वयं सिहादिक बलवान पशु हुआ तब अन्य निर्वल प्राणीओं के कुरतासे सारकर खांथे; और जब स्वयं निर्वल पशु हुआ तब अन्य बलवान पशु उसे का गये। उनके सामने अपना जोर नहीं बळा अतः अय्यन दीमतासे उनका अस्य बन गया। वेबारा छोटासा खरगोश या बकरीका बच्चा बढ़े विवक्ष मुझमें कैसा हो वह कैसा दीन होकर सरता है? कोई कसाई उसे छुरेसे काट डाले, खाने-पीनेका मिले नहीं, असब बोश उदाना पढ़े, और बहुत होत या गरमीका बास सहन करना पढ़े; इसप्रकार दुःखपूर्वक अब प्राक्ति वा अप्रीक्ति वा वा स्वीक वा सामने किया होते पर उसे अपवानका या मुनि बादिका समेंपदेश मिल जाय और वह समैप्राप्ति भी कर है। परनु यहां पर अखनले संसारमें को दु ख जीव सहक कर रहा है उसका प्रकारण है। जिसने आस्माका बान किया

वह तो मोक्समार्गी हो चुका, यह तो अब आनन्दका अनुअव करता हुआ मोक्सको साचेगा। चारों गतिमें को धर्मास्मा जीव है उन्हें दुःखका यह वर्णन लागू नहीं होता, क्योंकि यह तो मिख्यास्वसे होनेवाले दुःखकी रूचा है। धर्मी जीव, पूर्वेमें धर्म पानेके पहले अज्ञानदशामें पसे दुःख मोग चुके हैं परन्तु अब तो सम्यक्त्वादि पगट करके वे सुखके पथमें लगे हैं, अतः वे तो जिनेश्वरदेवके लघुनन्दन हैं, उनकी बलिहारी हैं—धन्यता है; वे दुःखहारी और सुखकारी पेसे वीतराग-विज्ञानके हारा सिद्धपदको साध रहे हैं।

यह पहले अध्यायमें ममुख्य-देव सहित चारों गतियोंके दुःस विस्नाकर फिर दूसरे अध्यायमें कहेंगे कि—

> 'ऐसे मिथ्यादग-ज्ञान-चर्णवञ्च अमत भरत दःख जन्म-मर्ज । '

बार गतिके पेसे घोर दुःल मिध्यादर्शन-मिध्याझान-मिध्याबारिजके कारणले ही जीव भोगता है। अतः यथावें वीतराग-विकास करके उस मिध्यात्वादिको छोड़ना बाहिए। निजस्करफी पह्चात न करमेसे जीव बहुत दुःली हुआ, अत्यव निजस्वकरकी पहचात करनी यही दुःलसे झूटनेका उपाय है। स्वक्रपकी वेसमझसे अनन्त दुःल, और स्वक्रपकी सबी समझसे अनन्तसुल होता है।

निजस्यक्रपका अनुभव नहीं करनेवाला जीव कारों गतिमें दुःकी ही है, बसे कहीं तिनक भी सुख नहीं है। महानमें खुक कहांसे हो? दुःकोंका यह कथन नीवको डरानेके जिय नहीं किया गया परन्तु वास्तवमें नो दुःख जीव भोग रहा है वह विकासा है। शीवको यदि पेसे दुःसोंका सचमुचमें भय हो तो उनके कारणकप मिथ्यात्वभावको छोड़े और सुखके उपायकप सम्यक्तवादिका उद्यम करे।

शरीरका छेदन होने पर जीव दुःखो होता है कि हाय रे, मैं छिदा गया। वास्तवमें शरीरका छेदन होना बह तो कोई दुःख नहीं है, परन्तु अखानीको देहमें ही अपना सर्वस्व दिखता है, देहसे अलग अपना कोई अस्तित्व हो बसे नहीं विखता इसकारण देवबच्चिस वह दुस्सी है।

छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट वने भस्ते, या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह नहीं मेरा अरे ॥२०९॥

हानी जानता है कि शरीरका छेदन-मेदन होने पर मेरा तो कोई छेदन-मेदन नहीं होता, मैं तो अकण्ड हान हूँ; — तिसने पेसा भान नहीं किया और देहमें हो आत्मवृद्धि करके मुख्ति हो रहा वह जीव छेदन-मेदनके प्रसंगमें दुःस्त्री होता है. वह दुःस्व देहके छेदनका नहीं परम्तु मुर्खाका है।

तिर्गय अवस्थामें अननत तुःस जीवने ओगा। सरगोछ हिरन नेसे निर्यू आणी, नेबारे जंगलमें पास खाकर जीने-वाले, उन्हें सिंद-बाध आदि खा नाये, तब वे कुछ कर न सके और टुःसी होकर प्राण छोडे। हाथी नेसे वडे प्राणीको भी सिंह फाइ खाता हैं। और सिंह-बाध को भी शिकारी छोग वन्युक्तेसे मार देते हैं। इस प्रकार मरता हुआ जीव दुःसी होता है क्योंकि उसे देहकी ममता नतें हुन्दी। ममतासे ही दुःख है. और ममताका सुळ है जहान। यहाँ पर, इसरा का जाये छेद डाले इत्यादि स्वीवांके द्वारा कथन करके सास्तेवाले जीवका कुर दिसकमाव, और इस जीवका दुःख, दिखाना है। वाकी अक्यो आरात कि न किसीसे खाणा जाता है, न छेदा जाता है और न अरता है, ऐसे अपने आरामांके न पहचानकर महानसे अपनेको देहका हो माना है अतपन देहका छेदन-मेदन होने पर मैं हो मर गया — देसा समझता हुआ अहानी प्राणी महादुःखी हो मर गया — देसा समझता हुआ अहानी प्राणी महादुःखी हो मर

प्रशः - तो क्या झानीको देहके छेदन-भेदन होनेसे दुःख नहीं होता होगा?

उत्तर :- नाः अझानीको देहबुद्धिसे नैसा दुःख होता है बेसा ज्ञानीका कदापि नहीं होता: अनन्त दःसके कारणकप मिथ्यात्वको तो उसमें छेद डाला है अतः किसी भी हालतमें मिथ्यात्यज्ञन्य अनन्तदुःख तो उसे होता ही नहीं। मिथ्या-त्यके सभायमें बाकीके राग देवसे जो दुःख हो वह तो बहुत अस्प है। अझानी कदाखित आरामसे बैठा हो, ऋरीरमें कोई छेदन-भेदन होता न हो, फिर भी मिथ्यात्वभावके कारण उस दक्त भी वह मनन्तदुःस वेद रहा है। पेसा कोई नियम नहीं है कि बाह्ममें संयोग प्रतिकृत हो तब ही जीवको दःख हो । प्रतिकृत्व संयोगका कथन तो स्थलविद-वाके जीवोंको समझानेके लिये हैं: साधारण लोगोंको बाहरके छेदन-मदेन भादिका दुःख भासता है, परन्तु अनन्त दुःखका मूळ कारण मिण्यामांव है उस मिण्यात्वका अनन्तदुःब उनके लक्षमें नहीं आता । यहाँ चारगतिके दुःखोंके वर्षनके बाद तुरस्त ही (दूसरी ढालके प्रारम्भमें) कहेंगे कि वे सभी वःस मिथ्यात्वके निमित्तसे ही सीव भोगता है, अतः उस

मिथ्यात्वका सेवन छोड़के सम्यक्त्वादिमें मारमाको लगाना खाहिए ।

जिसको मिध्यात्वादि भाव नहीं उसे प्रतिकृतनामें भो दुःख नहीं । देखो, यह सुकोशल आदि वीतराणी मुनिराज आसामके आनन्दमें केला प्रशापन हैं! बाहामें तो शरीर को बाद खा रहा है, किसीका शरीर अनिनसे जल रहा है, किन्तु अन्तरमें आपा उपशमरसमें पेसा तरबतर हो रहा है कि उसको जरा भी दुःख नहीं होता,—क्यों नहीं होता? कारण कि दुःखके कारणक्य मिध्यात्वादिका अभाव है। शरीर अने उही जिलता हो, मोहाणिका अभाव डोनेसे आमास है। शरीर अने देखें के लिमान है, अतः यह तो निजानंदकी मोज कर रहा है। यह स्वान्त है, संयोग देखें हो सुखका कारण वीतरागिवज्ञा मोह है, संयोग नहीं वेसे ही सुखका कारण वीतरागिवज्ञाल है, संयोग नहीं।

आत्मा स्वयं सुकस्वभाव है, उसका सुक्ष संयोगके द्वारा नहीं है, शन्द्रयनिवयों के द्वारा नहीं है, यह बात रगड़ रगड़ के प्रवचनसारमें समझायी है; वहां केवलीमगवानका अतीन्द्रिय- सुक्ष विकाकर आत्माका सुक्षस्वभांव सिक्ष किया है। सुक्षकर या दुःक्षकर स्वयं आत्मा एरिणमता है, उसमें बाह्यपदायों उसे कुछ नहीं करते।

अरे. तुम स्वयं सुवस्वभावसे अरे हो; तुम्हारे सुव-स्वभावको तुम्हें व्यवर नहीं इस कारण दुःवको हो तुम वेद रहे। परन्तु करा सोबो तो सही—क्या दुःव वेदनेका त्रीवका स्वभाव हो सकता है?-नहीं। कोई वार नरकके किसी नीवको तीन दुःववेदनामें पेसा विवार जायुत होता है कि जरे! यह कैसा दुःज? यह कितना जास ? आस्माका स्वायाव पेसा नहीं हो सकता।—हस प्रकार विचारके द्वारा धन्तरमें दुःजरहित शांतस्वधावमें प्रवेश करके वह आरमाके अतीन्त्रियमुजका अनुभव कर छेता है। देखको, जब जीव जागे तब कौन उसे रोक सकता है। नरकका भी संयोग उसे वाचा नहीं कर सकते, वहां भी जीव आरमहान कर छेता है। जब भी अपना कस्याण करना वाहे जीव कर सकते। है। वह इतना महान सामर्थ्याला है कि अन्तर्मुहर्तमें केवलझान कर सके। यदि पेसी निजयाजिको जीव समाके तो अनन्तकालका अझान पक ही स्थामें नष्ट होकर अपूर्व वीतराविद्वान प्रयार कर छोता है। अपने उस घारासे छुद्धताकी अंची वढ़कर अन्तर्मुहर्तमें ही केवलझान प्रयार कर छे। प्रायेक आरमा पेसा पूर्व स्वायान—सामर्थ्यवाला है।

जीव स्वयं अपनेको भूळकर मिश्यात्व के कारण खार गतिमें जो दुःख भोग रहा है उसका खयाळ करानेके लिये यहां वाह्यके प्रतिकूळ संयोग (-छेदन-मेदन आदि) के ह्यारा वर्षन किया है। उसके भीतरका दुःख तो किस प्रकारसे दिखाया जाय ? बुखिगोचर दुःखोसे भी अबुद्धिगोचर दुःख अमन्तगुणे हैं।

पकवार पालेज गांवमें देखा था कि, पिंजरमें फैंसे हुय जूदे के उपर पक लडका क्रूरतासे घधकता हुआ पानी लिड़क रहा था; वह खूदा घघकते पानीके पड़नेसे नलता हुआ तड़फड़ाता था: परनु पिंजरमें फैंसा हुआ वह खूदा वेचारा कहां जाय? किसकी पास पुकार करें? चौज-चीजकर का जाते हैं। एक जगह कुर लोग स्वभरतीके छोटे छोटे वचीको बारों पैर बांचकर जिन्देजिन्दा भड़ीमें पकाकरके काते हैं। कूर लोग बेल मेंसा बादिको असल झास देकर उनसे पकासपकास मनका बोल खिलवाते हैं और फिर शॉलडीन हो 
लाने पर उसे काटनेके लिये कसाईके हाथ बेल देते हैं। 
अक्षानमावमें ऐसी क्ररता अनन्तवार भोग खुका। अरे, वर्तमानमें तो डाक्टरीके पड़ाईके बहानेसे वन्दर आदि प्राणीको 
बेलारे को क्रिता सताते हैं ? जीते में इसका पर कारके 
ववाको अजनाईश करते हैं; और में इकके बारों पैरोंमें किले 
ठीककर उसका पेट बीरते हैं; और में इकके बारों पैरोंमें किले 
ठीककर उसका पेट बीरते हैं; अरे में इकके बारों पैरोंमें किले 
ठीककर उसका पेट बीरते हैं; अरे में इकके बारों पैरोंमें किले 
ठीककर उसका पेट बीरते हैं; अरे विचाक नाम पर कितनी 
क्रतता नहीं हो सकती। यहां कहते हैं कि केदन-मेनको प 
मूख-प्यासके पेसे दु:क अनन्तवार जीवने सहन किया, अतः 
अब पेसा उपाय करना चाहिए कि फिर कमी पेसे दु:क 
मोगना न पढ़े, चार गतिके दु:बोंसे छूटकर आत्मा मोक्षसुख पावे।

योगसागरमें कहा है कि-

चारगति दुःखसे डरो (तो) तज दो सव परभावः श्रुद्धातमचिन्तन करो छेलो शिवसुख लाग ।

कुलेके भवमें घर घर भटकते हुए भी पेटभर खानेका नहीं मिछता। कुला मादि तिर्येवोंको भूख बहुत होती है किन्तु सेवारेको पेटभर खानेका नहीं मिछता। घर घर मटके, कितनी वार तरहकार होवे और कितनी वार तरहकार के का कि का का कुला करीं मिछ जावा; पुष्काले घास-पानीके विना गांव जैसे होर भूखले

छटपटाते हो और उनकी आंखोंसे मंसु वह रहे हो, पासमें उनका माछिक ग्वाला भी गायके सहारे मपना शिर टेककर कहा हो और अपने मुखे डोरकी द्वार देककर उसकी मांखोंसे भी मांसु उमड़ रहे हो। इसके उपरात डोरको रोगादि होते हैं, घावमें कीड़े पड़ माते हैं, बहुत गरमी या उंडी उन्हें सहन करनी पड़ती हैं। यतः हे बीव! यदि पेसे दुःखोंसे मयभीत होकरके तुम सुबको बाहते हो तो सुनाशका यह उपदेश संगीकार कर सम्यव्यक्ता हात-बारियका सेवन करी और मिथाताहिको छोड़ी।



मुनिराजका उपदेश अंगीकार करके सम्यग्डर्शनका प्रष्टण करो।

## तिर्यंचगतिके विशेष दुःख और अन्तमें कुमरण

तिर्यवगतिमं पहेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तकके जीवेंकै दुःखका थोडासा वर्षन किया; बाकी कथनमें तो कितना आ सके? कथनमें पूरा नहीं आ सकता; अतः उसका उपसंहार करते दुए कहते हैं कि—

### (गाधा८)

वध वंघा आदिक दुःख घने कोटि जीभतें जात न भने । अति संक्लेश भावतें मर्यों घोर श्वश्रसागरमें पर्यों ॥८॥

सरे, अझानसे पशुपयांथमें वध-वंधन पत्नं अन्य बहुत फारके जो दुःज जीवने सहन किया उसका वर्णन कैसे किया जार?—करोड़ो जीमसे भी वह दुःख कहा नहीं आता। यहाँ कुछ शारीरिक स्थूल दुःखोंका कथन किया, सन्य इजारों तरहके मानसिक दुःबोंकी जो तीव पीडा दै वह यबनसे कैसे कही जार? यसे बहुत दुःखोंकी भोग कर बनते स्थेत संस्केश भावपूर्वक कुमरण किया जोग कर बनते स्थेत संस्केश भावपूर्वक कुमरण किया जोग पापकी तीवताके कारण नरकके घोर दुःखसागरमें जा पढ़ा।

यपि, सभी पंचेरिद्रयतिर्यंच नरकमें ही जाय-पेसा नहीं हैं, वे बारगतिर्मेसे किसी भी गतिमें जाते हैं, परन्तु यहाँ डनकी बात हैं कि जो तील पापपरिणाम करके नरकमें जाते हैं। क्योंकि जीवने कैसा कैसा दुःख भोगा यह दिखळाना है। तिर्यस्यके दुःस्रोंके बाद मद नरकके दुःस्र दिसाते हैं। शास्त्रोंमें सुस्त्रका बरुष्ट स्वक्ष्य दिसाया है, और दुःसका भी उत्कृष्ट स्वक्ष्य दिसाया है। बड़े मानकर दुःस्त्रके झूटनेका स्व स्वक्तना दुःस्त्री हो रहा है -दस्का भी बहुतसे जीवींको स्वयात नहीं है। स्वयं दुःस्त्री है उसका भी खयात निसे व हो वह जीव उस दुःस्त्रे झूटनेका उपाय क्यों करेगा? दुःस्त्रे सूटनेका जिनको विचार ही नहीं, सुस्त्री होनेकी जिनको जिन्नासा ही नहीं — पेसे जीवोंके लिये यह बात नहीं है। किन्तु जिनके इद्यमें पेसा प्रतिभास हो कि मैं बहुत दुःस्त्री हुं और उससे सूटना बाहता हैं, -पेसे दुःस्त्रसे झूटकर सुस्त्री होनेकी पिपासा जिनके अन्तरमें दुई हो थेसे जीवोंके लिये सन्त्रीका यह उपरेश है।

रे जीव! अड़ानसे दुःख भोगते हुए तूने संसारके कोई भी दुःख वाकी नहीं रखा। में कीन हैं? मेरा सरुवा कर सबा है हैं मेरा सरुवा कर सबा है हैं मेरा सरुवा कर सबा है हैं में दुःखी हैं या सुखी? दुःखसे छूटनेके ठिये व सुखी होनेके ठिये मुझे परा करना वादिए? किसको छोड़ना व किसका प्रहण करना?—इसकी पहचानके विना, विवेकके विना, विवारके विना जीव संसारमें दुःखी हो रहा है। अग्रीमद्राजवन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें (गुजरातीमें) ठिखा है कि—

"हुं कोण हुं? क्यांथी थयो? हुं स्वकप छे मार् कर्क? कोना सम्बन्धे बळगणा छे? राष्ट्रं के प परिहर्क? पनां विचार विकेतपुर्वक छात्यसावे जो कयां, तो क्षे मास्त्रिकहाननां खिद्धारनतस्वो सद्माव्यां बरे, विचारशक्ति मिली तोमी जीव विचार ही नहीं करता, और घधकती मार्स वहते हुए सकरकंदकी तरह वह दुःज्ञानिमें सेका जा रहा है; दुःज्ञानी ज्यालामें जरु रहा है तोमी सूरजको दुःज्ञ नहीं रीजता। जरावा अपनामारि होने पर जोचकी ज्याला अभक जाती है। अरे जीव! यह दुहे शोधा नहीं रेता। तृ जाग...जाग। धमें कि विना तेरे जीवनका कोई सूरव नहीं। कीड़ा, जिटी आदिके अनन्त अवतारमें तू धमें के विना तेरे सार्वा के सुरव नहीं। कीड़ा, जिटी आदिके अनन्त अवतारमें तू धमें के विना तेर सार्व के सार्व क

धर्मके बिना सुख कैसे हो? किसी भी तरह नहीं हो सकता। विना धर्मके जीवको कैसे कैसे दुःख भोगने पड़ते हैं उसका यह कथन हैं। जैसे राम बगैरहका उन्ने समयका जीवन तीन घन्टेक नाटकमें दिखला देते हैं वेसे इस आतम-रामके अनत्तकालके दुःखाँकी उन्नी कथा शासकारोंने संस्पेम बता दी है। आई! तिर्यंचपनेमें अज्ञानसे तुमने बहुत दुःख भोगे। कोई छुरेंसे काट डाले, मुखे-प्यासे कांध रखे, पीत्रसे बन्द कर दे,-तिर्यंच अपने पसे दुःख किससे कारक हैं? बड़ी मख्डी छोटी मख्डीको चा नाती हैं। छोटा मच्छ पेसा कृर विचार करता है कि यदि में बड़ा मुँद्धाला होता तो इन सब मख्डीयोंको चा केता। पेसे कृरमाच करके दुमराखे सरके तरकों जा पड़ते हैं। नरकके घोर दुःखाँका करवा श्री करीं।

प्रश्नः-पेसे को अनन्तदुःख जीवने सहन किया वह अभी क्यों याद नहीं भाता ?

उत्तर:-मभी जो दुःख हो रहा है वह तो नजरोंसे दिख रहा है न! तो वेसे हो भूरकाल भी महानी रहकर दुःखाँ ही जीवने बीताया है। उसकी मुद्दताके कारण उसे याद न जाये इससे क्या? माताके उदरमें ऊस्टे मस्तक नव मास तक रहकर जो दुःख भीगा-उसकी भी याद नहीं माती, तो क्या वह दुःख न या? भाई! सन्तों तुसे याद दिखाते हैं कि महानसे सबतकके मनन्तकाल कैसे दुःखाँ तूने बिताये? बारगतिमें कहीं भी रंचमात्र सुख तुझे न मिला। मरे, तेरी दुःखकथा कितनी वैराग्यजनक है? यह सुनते वैराग्य आ आये पेसा है।

शास्त्रमें सुकुमार (सुकीमल)के वैराग्यप्रसंगका वर्णन माता है; उसकी माता यशोमहासे ज्योतियोंने पहलेसे कह रखा था कि तरा यह पुत्र किसी भी विगम्बर मुनिरानको वेखते ही, अथवा उनके वचन सुनते ही वैरागी होकर दीका धारण कर लेगा। इस कारण उसकी माता विग्तित रहती हुई उसको महलमें ही रखती थी; उसे भय था कि कहीं कोई विगम्बर सुनि उसके वेखनेमें न मा नाय; इस कारण वह कड़ी निगरानी रखती थी। उस यशोमहाका माई, अर्थात सुकुमारको नाया; उसने अविश्वासके नाना कि सुकुमारकी आयु मब थोडे ही विगोबी वाकी है। मत: वह उसको मतियोगने के लिंदी हो। मत: वह उसको मतियोगने के लिंदी हो। मत: वह उसको मतियोगने के स्वस्के सहलके पीक्रके उथानमें 'मिलोकमब्रचित' की स्वाध्याय करने लगा; उसमें तीन लोककम वर्णने था। उसमें तीन लोककम वर्णने था। उसमें तीन लोककम वर्णने था।

नरक के दुःखोंका वर्षन आयाः अपने महलमें बैठेबैठे सुकुमार वह युन रहा थाः मुनते ही इसके हृदयमें वैराज्यमावना उमइ आई। उसके बाद मध्यलोकका वर्णन और फिर उप्योजोक के अच्युतस्वर्गका तथा वहाँके देवींकी विस्ति आदिहा वर्णन मुत्रकर सुकुमारको अपने पृषेभवका स्मरण हो गयाः और स्नित्य-सुकोंको असार जानकर संसारके उसका मन विरक्त हुआ। तुरन्त ही वह महल्से गुप्यूप उतरकर मुनिराजवी पास चला गयाः और 'अब तुम्हारी तीन दिनकी आयु शेष हैं'— मुनिराजसे रेसा सुनकर वसी वक्त वैराज्यपृषेक दीक्षा लेकर मुनि हो गया। इस प्रकार नरकादिके दुःखोंके स्वरूपका विचार करने पर भी संसारके विराज्य या जाय—पेगा है।

पूर्वका अनन्तकाल जीवने दु समें हो बिताया है.
मोक्षमुख उसने कभी नहीं पाया। मोक्षमुख यदि पकवार
भी पा ले नो फिर संसारमें अवतार नहीं होता। धर्मके
आराधक जीवको कशांखन् रागके कारणसे पकरो भवतार
हो भी जाय तो वह अवतार उसम ही होता है. हलका
अवतार उसको नहीं होता। तिर्यचनरक जैसे हलके
अवतार उसको नहीं होता। तिर्यचनरक जैसे हलके
अवतार अवस्को नहीं होता। तिर्यचनरक जैसे हलके
अवतारका आयुष्य मिध्यादि ही बांधता है. इमस्यविष्
निर्वाचांका। किसी राजकुमारको जीतेजी लोहेके स्व बनाने
के भट्टेमें फंकने पर उसे जो दुःख हो पेसा दुःख आहानके
कारणसे तिर्यचगितमें जीवने अनन्तवार भोगा है। या तो
उसने स्वयं कर पापी होकर इसरोंको मारे इसलिये वह
नतम नधादि संक्लेशसे मरकर वह नरकमें गया। नरक
तिर्यक्षा समुद्रा उसके दुःखका क्या कहना गया। कहना है पक

जगड धातकी स्रोग मेरके वच्चेके द्यारको बचगते स्रोहेकी तीलीसे पिरोकर आगमें सेकते थे। अरेरे कितनी करता ! और मेक्को भी उस वक्त कितनी पीड़ा होती होगी है डेहके अतिरिक्त और तो कुछ निजस्बद्धप इसको दीखता नहीं; अतः बारबार पेसी पीडा भोगता हुआ अनंत-कालसे कुमरण करता भाषा है। अन्य तीव पेसे दुःख भोगते हैं वैसे तुम भी अनंतवार अकामीएनमें पेसे दृःस भीग चुके हो। अतः उसमे वचनेके लिये सच्चा बात करो। बानी के तो यानंदकी लहर है क्योंकि आत्माको देहसे भिन्न जान लिया है। देहको ही निजस्बद्धप माननेवाले अज्ञानीको सृत्युका डर है कि देह चला जायगा तो में मर जाऊंगा। इस प्रकार जगतको सरणका भय है. ज्ञानीको तो आनंदकी लहर है। कहाँ सुखका समुद्र अपनेमें ही उमस्ता हुआ देखा वहाँ दुःख कैसा? और कुमरण भी कैसा? और नहीं देहसे भिन्न चैतन्यका मेदबान नहीं है वहाँ पर दःस और कुमरण ही है। बीतरागविज्ञानक्य मेदबानके विना समाधिमरण या सक हो नहीं सकता। जीवने स्वयं अज्ञानसे केसे भयानक दुःख सहन किये उसको यदि वह जाने, और स्वभावके परम सुखको भी जाने, तो अवस्य दुःखके कारणोंको छोडकर वह सुखका उपाय करे; तब फिर उसे नरकाविक दृ:ख रहे नहीं, सादि-अनंतकाल वह सुखधाममें विराक्षित हो जाय। भरे तीय! द:स तम्हें नहीं भाता तबफिर उस द:सके कारणकप मिथ्यात्यादि भावको तम क्यों नहीं छोड़ते ? और सुख तुम्हें प्रिय है तो उस सुखके कारणकप सम्यक्-त्वादि मावको तुम क्यों नहीं सेते? दृःख तो किसको प्रिय लगे?—किसीको भी नहीं; तौ भी बीच अवकत दृःखके

कारणका सेवन न छोडे तबतक उसका दुःस मिटता नहीं। स्वयं अपनेमें आनन्दका समुद्र भरा पड़ा है किन्तु नीव अपनी ओर देखता नहीं, इससे उसको अपना आनंद अनुभवमें नहीं आता, और बाह्यदृष्टिसे वह दुःसी ही हो रहा है। उसने पकेन्द्रिय पपायसे लेकर पेबेन्द्रिय तककी तिर्वेचपर्यांगों केसे केसे दुःसा भोगे वह दिसाया; सब आसे नरकगतिके दःसीका कपन करेंगे।





दुःससे इटनेके लिये है जीद! देहसे भिन्न आत्माको पहचान।

## नरकगतिके दुःखोंका वर्णन

संसारमें अनन्त जीव हैं; उस जीवकों जो दुःस है वह दिखाकर उस दुःस्तके नाशका उपाय दिस्ताना बाहते हैं। पढ़के यह विस्तान है कि दुःस्त केसा है और उसका कारण क्या है? बारगतिमेंसे तिर्यवगतिका दुःस्त दिसाया, सब बार गाथाओंके द्वारा नरकगतिके दुःस्तोंका कथन करते हैं—

### (गाथा ९ से १२)

तहां भूमि परसत दुःख इसो बिच्छू सहस डसें नहिं तिसो । तहां राष-श्रोणितवाहिनी कृमिकुलकलित देहदाहिनी ॥९॥

प्रथम तो संसारमें पकेन्द्रियमेंसे पंकेन्द्रिय होना कठिन है; मीर पंकेन्द्रिय होकरके भी नो तिर्यंव या मजुष्य सीन पार करते हैं ने नरकमें जा गिरते हैं। नरकमें इत्पिक्त स्थानकर ने जंज करते हैं निर्माण होकर है जर सम्बद्धियान होकर है नारकी जीव उन्नदे छिए नोके पटकते हैं. न्यक्ति ही भाने नेती कर्कण वहांकी जमीनके माजातसे महान कह पाकर फिर पक्ति उन्नते ही आजे नेती कर्कण वहांकी जमीनके माजातसे महान कह या क्रूरे जैसे तीन एस्सेंक उपर गिरते हैं। वारवार केला होनेसे उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे महा उनका पूरा छरीर क्रिम्मिमन हो जाता है और वे स्वा उनका महा जावा है वहांकी पूर्ण हो हो देती है क्रिक्ष स्पन्न महा करता जावा वहांकी पूर्ण हो हो देती है क्रिक्ष स्पन्न मामसे भी हमारों विश्वक्रीके क्षावर्ण मेली

वेदना होती है। अत्यन्त ज़हरीला विच्छ जिसके डंक लगते ही यहांके मनुष्य मर जाय, ऐसे हजारों विच्छुओं के पकसाथ डंक क्याने पर तो तीत्र पीड़ा हो उससे भी अधिक पीडा नरकर्में जमीनके छूने मात्रसे होती है। जमीनको छूते ही मानों कोई काला नाग काट रहा हो पेशी पीडा देहमें होतो है। जहांकी जमीन हो इतनी कर्कश, तब वे कहां जाकर बैठे? नरककी भूमिमें दुर्गन्घ भी इतनी है कि यदि उसका पक छोटासा कण भी यहां रखा जाय तो उसकी दुर्गधीसे अनेक कोशके लोग मर जाय। वहां पर दर्गधमय रक-पीपसे भरी हुई वैतरनी नदी (जो कि वास्तवमें नदी न होकर एक तरहको विकिया है ) उसको देखकर, भ्रमसे पानी समझकर नारकी उसमें कृद पडता है परन्तु तब तो उसका दाह बहुत ही बढ जाता है; वह वैतरनी नदी अतिशय दाह करनेवाली है और पेक्षी दुर्गन्धवाली है-मार्नो सडे हुए कीडोंसे ही भरी हो। नारकी आदिके द्वारा विकियासे विकाशी गई उस नदीमें जल समझकर, अपने देहकी ताप मिटानेको आशासे जब यह नारको उसमें उतरता है तब बडी तीन दाहसे दुःखो होता है। नरकमें कीडे-विच्छ आदि विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते. एवं सर्पादिक तिर्यंच भी नहीं होते, परन्तु इसरे नारकी आदि विकियाके द्वारा पेसा कप धारण करते हैं। किसीको जांबेके घधकते रसमें केंद्रने एर उसे जो दु:स्त्र हो उससे अधिक दृख वैतरनीमें पडनेवाले नारकी जीवको होता है। अज्ञानी लोगोंमें पेसी कस्पना है कि जिसने यहां पर गायका दान दिया होगा यह नरकर्मे उस गायकी पूछ पकड करके वैतरनी नदीको पार करेगा। -परन्तु वह तो बिलकुल सम है। जो गाय यहां दी गई वह नरकर्मे कैसे पहुंच गई? तथा उस गायका दान देवेवाला नरकमें जाये और वहां पर गायकी पूछ पकड़कर वैतरनीको पार करें,—यह कैसी बात ? उससे अच्छा तो यह है कि— नरकमें जाना ही न पड़े चेसा उपाय करना। आस्माका झान करनेसे नरकगतिके मूठका छेद हो जाता है, अतः आस्म-झानका उपाय करना चाड़िए।

मांत-मच्छी-अण्डे खानेवाले तथा शिकार वसैरह महा
पाप करनेवाले पापी जीव मरकर नरकर्में काते हैं, और
तीन दुःख भोगते हैं। इतना तीन दुःख है कि वे जीव सरकरके भी उससे छूटमा खाहते हैं परन्तु चायुस्थिति पूर्ण
होनेके पवले वे छूट नहीं सकते। अपने मगुभ भावोंके को
पापस्थिति वांधी उसका फल वे भोगरहे हैं। उनके शरीरके
लावों दुकड़े होकर हथर-उपर विवार जाने पर भी वे मरते
नहीं, पारेकी तरह उनका शरीर फिर इकट्टा हो जाता है।
नरकरें ऐसे तीन दुःखोंका कारण मिथ्यात्व है—पेसा जानकर उसका सेवन कोडो, और सुखका कारण सम्यवस्त्रादि
है—पेसा जानकर उसका स्थित करों।

आत्मा अनादिशनस्त है। उसका अवतकका काठ केशी द्वामें बिता? उसका मोझ तो हुआ नहीं। यदि मोझ दुवा होना तो वह सिखाठयमें अपने परम आनस्त्में स्ट्रैय ब्रियामा हहता, और फिर देसा अवतार या दुग्क उसको न होता। मोझको पानेवाला आत्मा संसारमें फिर अवतार धारण नहीं करता। अनस्त्म जीवने अवतक संसारकी बार गतियों है ; का भोगनेमें हो काठ कोया है। कैसे-कैसे स्थानोंमें (कैसी कैसी पर्यायोंमें) उसमे दुःक मोगा-हककी यह कंडानों हैं।

इस पृथ्वीक नीचे नरकके सात स्थान है, उसमें बसंबय जीव अपने पार्योके फलकप घोर दुःख भोग रहे हैं। यह कोई करवान नहीं अपितु सत्य है, सर्वेक्ष भगवानका देखा हुआ है। लाओं-करोडो जीवोंका संदार करनेका नो हुए निदंय-चारतको परिणाम, उसका पूरा फल भोगनेका स्थान इस मनुष्यलोकमें नहीं है, यहां तो अधिकसे अधिक पकवार उसे मुत्युद्ग्ड दिया जा सकता है; अरे, सैंकडों लोगोंको गोलीसे उडा देनेवाला कर डाकू पकड़ा भी नहीं जाता। गायद कभी पकड़ा भी जाये तो न्यायके द्वारा उसका गुग्हा साबित न हो सकनेसे वह येगुनाद क्रूड जाता है, तो क्या उसके पार्योक फल उसको नहीं मिलेगा? अरे, उसके पार्योक फलमें वह नरकमें अरबों-असंख्य वर्षोतक महा दुःख पार्वेगा। जगतमें पुण्य व पाप करनेवाले जीव हैं, उसीमकार उसके फलका स्वां व नरकके क्यान भी है।

कितने ही जीव स्थूल्युजिसे पेसा मानते हैं कि यहांपर दुर्गम्ययुक्त विष्टा मारिमें जो की हे उत्पान होते हैं वही नरक है, इसके सिवाय दूसरा कोई नरक नहीं है — ऐसा वे कहते हैं, परन्यु उनकी यह बात सब्धे नहीं हैं। इस पूर्वीके नीचे सात नरकोंके स्थान मोजूद है और बनमें असंक्यात जीव नारकीकरसे अभी भी महान कर्य भोग रहे हैं। वे नारकी बीव तो पंचेन्द्रिय है जब कि विष्टाके कीडे वगैरह तो विकक्षित्रिय तिवंच हैं, वे नारकी नहीं हैं। वे विष्टाके कीडे आदि तो नारकीलों भें कहीं स्थान कीडे आदि तो नारकीलों भी कहीं अधिक दुःसी हैं; यथिय उनको बाहरमें मतिकुल संयोग कम दिखनेमें आता है परन्यु सम्बर्ग दुःस्कारण संयोगहरू देखने विकासी।

नाश्की तो पंचेन्द्रिय हैं, उनमें तो उपदेश सुनवेकी भी योग्यता है और वे उसका महण भी कर सकते हैं, कोई-कोई जीव तो वडां सम्यन्दर्शन भी पा लेते हैं। सातवीं नदकें भी असंक्यात जीव (वहां जानेके वादमें) सम्यन्दर्शन पा कुके हैं। जब विद्याके कीके आदि तो दोहन्द्रियवाले ही हैं, वे अपनी चेतनाशकिको अस्वन्त दार बेठे हैं. उनका बाब्द सुननेकी भी शक्ति उनमें नहीं रही, उपकाशक्ष करनेकी शक्ति ही वे जो बेठे हैं; खानचेतनाको जोकर बेहोशपनमें वे बहुत ही दुःख वेद रहे हैं। उनको इतना दुःख है कि किसी भी तरहके प्रतिकृतसंयोगसे भी जिसका माप नहीं होसकता। बकेती वाह्यसामभीके द्वारा न तो धर्मका माप निकल सकता है, न दुःखका भी।

आत्माका स्वभाव अनन्त भानन्त्रमय है; उस आनम्ब-स्वभावकी विराधना करके जीव जीतनी विषयीतता करता है उतना ही अनन्त उन्न वह भोगता है। आनन्दस्वभावकी आराधना करनेसे किन्न अगवन्त अनन्त सुक्को भोग रहे हैं; और उसकी विराधना करके रागमें सुक्ष माननेवाके मिथ्यादिष्ट श्रीव संकारमें सनन्त पुन्त भोग रहे हैं। जबकि स्वपादिष्ट श्रीव विकर्ण के वह भी वीतन्यके आनम्बन्धि रागका कोई ग्रुम विकर्ण के वह भी वीतन्यके आनम्बन्धि विकर्ण है—युन्धादायक है, तब फिर देहबुजिसे तीमहिस्तादि पार्योके करनेवाकेके युन्धका तो कहना हो क्या? मांसम्बन्धक विकार-ग्रावो आदि तीन महापाय करनेवाके जीव नरकमें ताले हैं; अभी उसका सुनवेह तो यहाँ मुख्यम गाईसे यहा हो और उत्थर वह पाय करनेवाका जीव नरकमें वर्यन्त हो करके वहां हुनारों बोधकु मोके इंकसे भी स्विष्ठ युन्ध भोग रहा हो, उसके शरीरका संब संब हो जाते हो। जीवने पूर्वकालमें जितनो पापकपी कोमत भरी है उतना दुःस नरकसे यह भोगता है। पेसे नरकादिके दुःस हरपक जीव अनत्तवार भोग चुका है। उससे क्रूटनेका सब यह मौका है। उससे क्रूटनेका सब यह मौका है। दुःसोंका यह वर्षन रसलिये किया जाता है कि उनके कारणकर मिध्यात्वादि भावोंको जोव छोड़ दे, और सुलके उपायमें यह लगे।

भीषण णरयगईए तिश्यिगईए कुदेवमणुगइए। पत्तोसि तिब्बदुःक्सं भावहि जिणभावणा जीव ॥८॥

हे जीव! तें भीषण भयकारी नरकाति तथा तिर्मेंचर्गात बहुरि कुदेव कुमनुष्यगतिविर्में तीव दुःख पाये तातें अव तृ जिनमाचना कहिये शुद्ध-आत्मतस्यको भावना भाय, यातें तेरे संसारका स्रमण मिटे।

## नाक्तीओंके दुःलोंका विशेष कथन

( गाथा-१० )

सेमरतरु दछजुत असिपत्र असिज्यों देह विदारें तत्र । मेरु समान लोह गली जाय ऐसी बीत—उष्णता थाय ॥१०॥

नरकभूमिमें सेमरके बृक्ष पेसे होते है कि जिनके पत्ते तळवारकी तीक्षण धार जैसे होते हैं। उस वृक्षके नीचे थोडासा विश्राम छेनेकी माशासे जब नारकी जीव जाते है कि तरन्त ही उपरसे सेमरवक्षके नोकवार पत्ते गिरकर उनके शरीरको बेच डालते हैं; और उस बुक्षके फूल भी २५-५० मनके तोपके गोलेकी तरह उनके उपर पडकर उनको कुचल डाटते है। वे जहां-कहीं भी सखको आशासे जाते हैं वहां सर्वत्र महान दःख ही पाते हैं। यहां पर किसीको अचानक दःख आनेपर 'भोंमांशी भाला ऊग्या' (पृथ्वीमें से भाले नीकले ) पेसा कहा जाता है, किन्तु नारकीओं को तो वास्तवमें ही पेसा है: वहांकी प्रथ्वी पर्व वृक्ष भी उन जीवोंको भालेकी तरह बेध डालते हैं। और वहां ठंडी-गरमी इतनी तीव है कि मेरुपर्वत जिल्हा लाख योबनका लोहेका बोला उपराने तीचे गीरते-गीरते बीचमें ही पीघल जाय । अग्निमें जैसे घो पीघल जाय हैसे बहांकी तीन उष्णतामें लोहेका लाख मनका बोला भी पीचल नाता है;मात्र उष्णतासे नहीं—अपितु वहांकी रण्डसे भी छोडेका गोला गलित हो जाता है। जैसे होम (वर्फ)के पडनेसे वनस्पतियाँ दश्ध हो जाता है वैसे नरककी उण्डसे सोरगोसा भी गलबर जिल्लाभिय हो सामा है। जरवार्षे पेसी ठण्डी-गरमी कमसेकम दशहजारसे छेकर असंख्य वर्षोतक उन जीवोंको सहन करनी पहती है।

बारम्भके चार नरक तककी भूमि गरम है, पांचवीं नरकके अमुक भागों में उण्ड है, छही पत्रं सातवीं नरककी भूमि उण्डी है। पहली नरकमें आयुस्थिति कमसेकम दस इजार वर्ष है: इसके उपर पकसमय, रोसमय, पेसे बढ़ते बढ़ते अन्तमें सातवीं नरकमें उत्कृष्ट आयुस्थिति तेतीस सागरे।पमकी है। इसप्रकार दसद्वनार वर्षसे लेकर ३३ सागरीपम तकके जो असंख्य भंग, उनमेंसे प्रत्येकमें अनन्तवार जीव उत्पन्न होसका है। अरे. अनन्तकालके दीर्घ भवसमणमें जीवने कछ बाकी नहीं रखा। भाई, तेरे दुःखकी दीर्घता भी तुझे मालुम नहीं। यदि अपने दुःखकी दीर्घताका खयाछ आये तो जीव उससे छटनेका उपाय करे। अनादिअनन्त टिकनेवाला जीव. उसका अनादिसे अवतकका दीर्घकाल संसारके दु:समें ही बोता। जब आत्मझान करके सिद्धपदको साधेगा तब उस साविधनन्त सिद्धपदका काल संसारसे अनन्तगुना है। पेसे सिद्धपदके महान संखकी प्राप्ति और संसारदःखका अन्त वीतरागविकानके द्वारा ही होता है. अतः वीतरागविकान मंगल 🕏 ।

नरकमें स्पर्ध-रस-गम्ब ये सभी प्रतिकृत है; वहां क्षणमात्र भी साता नहीं है। हजारों-लाखों वर्ष तक जिसने नरकी हीत-उप्णताका दुःक सहन किया, भाके नेसी भूमिमें जो संक्षाल तक रहा, वहीका वही यह जोव है, किया का सब भूक गया। भभी तो पक छोटासा कांटा कुने पर भी वह सहन नहीं करता। देहकी सुविधाके पीछे आत्माका होन पर भी वह सहन नहीं करता। देहकी सुविधाके पीछे आत्माका विलक्षण भूल रहा है। अब भी आत्माका हान

जो नहीं करेगा उसको चारों गतिके जैसे के वैसे दुःख फिर फिर भोगना पड़ेगा। मतः हे बम्खु! इस मनुष्यमवतारमें मास्माकी दरकार करना। मनेक नीयोंको नरकके दुःखाँका वर्णन सुनकर वैराग्य इसा और दीक्षा क्रेकर वे मुनि हो स्मान क्रिया।

यहां थोडोसी प्रतिक्छता भानेपर भी कैसा व्याकुछ हो जाता है? किन्तु नरककी प्रतिक्छताके आगे यहांकी प्रतिक्छता तो न कुछ है। अरे, नरककी उस अनंनटुःस-विकास की से से सीताया होगा? असंक्यवर्ष तीवने कैसे बीताया होगा? असंक्यवर्षी तक उस अनंती वेदनाको भोगता हुआ भी जीव नीन्दा हो रहा. जीव भर नहीं गया: इतना ही नहीं अपितु उस वेदनाके बीचमें भी अंतहस्वभावके सन्मुक होकर असंक्य असे वेदनाके बीचमें भी अंतहस्वभावके सन्मुक होकर असंक्य ती सही, संसारकुंक से तुन्हारा चत्रार करनेके जिये बीतरागीसन्त तुमको यह उपदेश है रहे हैं।

क्या तुम दुःख्वो चाहते हो? — नहीं, तो उसके कारणकर मिष्यात्वादि भावोंको छोड देना चाहिए। वह मिष्यात्वादि भाव कैसे छूटे— उसका उपाय तीसरी डालमें कहेंगे। यहां छेदन-मेदन भूल-प्यास बादि प्रतिकृष्ठ संयोगके द्वारा नरकके दुःख्वा कथन करके तीय पायका फळ दिखाया है। पेसा पाप मिष्यादि जीव हो बांचले। है । नरकके योग्य पाप सम्यन्दि जीव कभी नहीं बांचले। है बीव! जब तू पेसा सम्यन्दि जीव कभी नहीं बांचले। हे बीव! जब तू पेसा सम्यन्दि जीव कभी नहीं बांचले। हे बीव! जब तू पेसा सम्यन्दि जीव कभी नहीं बांचले। हे बीव! जब तू पेसा सम्यन्दादि माव प्रयट करेगा तभी दुःखोंसे तेरा झूटकारा होया। हेरे जवानसे तुझे बो कह हुमा, भगवान तुझे उदस्की याद दिखाते हैं, अतः अव उससे छूटनेका उपाय कर, तेरे दिलके विश्वे वीतरागरिवहानका वह व्यवदेश प्यान देकर सन। नरकके नीवोंको तीन असाता रहती है; परन्तु नव मनुष्यकोकर्म तीर्थकर भगवानका करवाणक होता है तब उन नारकी नीवोंकर भगवानका करवाणक होता है तब उन नारकी नीवोंकों मों वो घड़ीके जिसे साता हो जाती है उस वक्त विकार करने पर किसीको पेसा खवाल आ जाता है कि अहो! मध्यलोकर्म कहीं देवाधिदेव तीर्थकरका अवतार हुआ है; उन्हींके प्रभावसे हमें यहां नरकर्में भी साता हो रही है। इस प्रकारके विवास तीर्थकरको महिमा लक्ष्में किक कोइ-कोई नीव अन्तरमें अपने स्वभावमें यूस जाते हैं और सम्यावधीं मुस्त कोई केरी सम्यावधींन प्रमाद कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन प्रभाव कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन प्रभाव कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन विकास कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन प्रभाव कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन प्रभाव कर लेते हैं। प्रस्वेक नरकर्मे असंख्यात सम्यावधींन स्वे

वीतरागीदेव-गुरु-धर्मकी निवा करनेवाला, अनावर करनेवाला, तथा तीन दिसादि गांप करनेवाला जीव अपने गांपका फल भोगनेके लिथे नरकार्में जाकर ऊंचे शिर पटकेट हैं। अरे, बहांके दुःख्का क्या कहना? बहांकी सूमि दुःख्वायक, बहांकी नदी दुःख्वायक, बहांकी हवा दुःख्वायक, बहांके ऋतुकी तीन शोत-उष्णता दुःख्वायक, बहांके जीव भो परस्पर पकटूसरेको दुःख देनेवाले, बहां न सानेका अल मिले, न गीनेका पानी; —हसमकार बाहरमें सबैन प्रतिकृत्वताका घेरा है, और अन्दरमें वह जीव अपने तीन संक्लेश भावोंके कारण दुःखी है।

नरकमें गरमी भी असहा, और ठंड भी देसी कि जिसमें लोहपिंड पिघल जाय,—जैसे कि सक्त वर्फ (द्वीमराधि) की वर्षासे वनस्पतियाँ दम्भ हो जाती है। इस बातका इच्छान्स केंकर 'कस्याणमन्दिर'स्नोत्रमें भी कुमुद्बन्द्रस्वाभी कहते हैं कि— —है प्रभो! हे बीतराग जिन! कोघको तो बाएने पहलेसे ही नष्ट कर डाला था, तब फिर कोचाग्निक सेना आएने कमें को कैसे दग्ध किया? सामान्य लोग किसीका नाश करनेके लिये उसके उपर कोध करते हैं, किसोको मस्म करतेके लिये जग्निकी करता रहती हैं, परंतु हे प्रमो! आक्षर्य है कि जायने तो बिना हो कोध किये कर्मोंको कला विया। सच्चमुक्तमें अगवानने शान्त-बीतरागपरिणामोंके द्वारा कर्मोंको मस्म कर दिया। जैसे डीमराशि उंडा होने पर भी हरे इसोंक बनको जला देता है वैसे कोघरहित बीतरागी शांत-परिणामवाले होते हुए भी अगवानने कर्मोंको नष्ट कर दिया।

देखो, इस तरइसे भगवानको स्तुति को है और साथमें यह भी दिखाया है कि वीतरागमावसे ही कमींका नाश होता है। तथा, कोई कुदेवता अपने शहके उपर कोच करते तिसरे लेखने के हारा उसको भरम करता है-देसा को मानते हैं परन्तु ऐसी बातका संभव बीतरागमार्गी नहीं हो सकता—यह भी इसमें आ गया। वीतरागमार्गी सन्तोंके हारा को गई स्तुति गंभीर भावोंसे भरी हुई होती है। यहां पर यह कहना है कि जैसे भगवानने शान्त परिणामके हारा भी कमोंको नष्ट कर दिया, वैसे नरकमें श्रीत भी इतनी उन्हर है कि जिसको ठंडसे भेठ जितना लोहेका गोला भी पीचल जाता है। 'किलोकमहारे के दूसरे अध्यायमें यह बात दिखायी है। येसी तीन शीत-उप्पताका दुःस, छंडस भवना दुःस, विस्त नित्र भीगा, इसके उपरान्त अस्य कैसे-केसे दुःख अनतवारा जीवने भीगा, इसके उपरान्त अस्य कैसे-केसे दुःख जरकार जीवने भीगा, इसके उपरान्त अस्य कैसे-केसे दुःख जरकार जीवने भीगा, इसके उपरान्त अस्य कैसे-केसे दुःख जरकार जीवने भीगा। इसके वारां कहते हैं।

# नस्कर्गातके दुःसोंका दिशेष कथन

(गाथा-११)

तिलतिल करें देहके खंड असुर मिडावें दुष्ट प्रचण्ड । सिंधुनीरतें प्यास न जाय तोपण एक न बुंद लहाय ॥११॥

सैमरवक्षके पत्तीके समझेर जैसे प्रहारींसे नारकी बाँके दारीर छिद जाते हैं: तदुपरान्त नारकी जीव परस्पर छन्ते हुए पकर्सरेके शरीरका तिलतिल जैसा खंड कर डालते 🖫 । नारकीका शरीर पेसा वैक्रियिक होता है कि उसके लाखों टकडे होकर यहां वहां विखर जाने पर भी वह मरता नहीं, उसका शरीर फिर इकट्टा हो जाता है। उस नारकीको इतनी तीव प्यास लगती है कि वह पूरे समुद्रका जल पीना चाहता है, परन्त धीनेके लिये उसे पानीकी पक बुन्द भी नहीं मिलती: इतना ही नहीं अपित परमाधमी असर उसका गला फाड कर उसमें तांबेका धधकता रस रेडते हैं। दृष्ट परिणामवाले हलके असुर देव कुत्तुहलके लिये वहां जाकर नारकीओंको आपसमें छडानेके छिये करतासे पकदसरेसे भोडाते हैं, परस्परका पूर्व वैर याद कराके उन्हें आपसमें लडाते हैं। नारकी जीव भी करपरिणामवाले डोनेसे कसेकी तरह पकदूसरोंसे लड़ते ही रहते हैं। नारकीमें स्त्री-पुरुष नहीं होते, सभी नपुंसक ही होते हैं। काम-क्रोचाहिसे वे सहव अत्यंत संतप्त रहा करते हैं, उन्हें असाताका भी तीव उदय होता है: सभी तरहसे वे दु:खी ही दु:खी हैं। करीडों-अरबो या असंख्य वर्षोंकी आयु तक उन्हें न ती पानीकी बूद पीनेकी मिछती है और न अनाजका कण सानेको मिछता है। सभी

नारकी जीवोंको कुभवजिबान होता है, परस्तु सिम्धाहिस् नारकीओंके लिये वह कुमवजिबान भी संक्लेशका ही कारण बनता है। (वहां जो जीव सम्यन्दिस्ट होते हैं उनको सुभवजिबान होता है।)

क्षणभरके लिये भी जहां सब नहीं. साता नहीं पेसी नरक के दः ख धर्म के विना अनंतवार जीवने भोगे। अरे! जीव स्वयं ज्ञानका व संखका सागर है परन्त वह स्वयं अपनेको भूलकर अञ्चानसे दुःखके सागरमें हुद रहा है। नारकी जीव तीत्र दुःखकी वेदनासे चीख-चीलकर पुकार करता है, परन्त कीन सुने उसकी पुकार ? वहां उसकी पुकार सुननेवाला कोई नहीं। असुरदेव उसके पार्पोकी याद दिलाकर उसे कहते हैं कि-तुझे मनुष्यपर्यायमें मांस बहुत भाता था न! —तो ले, यह खा! पेसा कहके उसके ही शरीरमें से द्रकडा काटकर उसके मुंहमें खिलाते है; और तुझे मदिरापानका बहुत शौक्ष थान! तो छे, यह पी! पेसा कहकर संडासेसे उसका मुंद खोलकर उसमें सीसेका दबलता रस डालते है। पेसे उसके पापोंकी याद दे-देकर अनेक तरहसे महान दृःख देते हैं। पूर्वमें तूने दूसरों को काटा था - पेसा कहकर उलके शरीरको करोतसे चीरते हैं। नरकके दुःस कहांतक कहा जाय रे देसे-पेसे दुःखोंके सागरके सामने सुखका सागर भी आत्माके अस्तरमें भरा पडा है। वहां कोई कोई जीव नरकको घोर दुःसबेदनासे त्रस्त होकर येसा विचार करते है कि अदे, यह कैसा दुःख े यह सात्माका स्वकृत नहीं हो सकताः इस दःबसे बबनेका कोई स्थान बकर होना चाहिए। इस प्रकारसे विचार करते हुए अन्तरकी गहराईमें जाकर. शान्तिका धाम पेसा अपना चैतन्यस्वरूप लक्षमें ले केते हैं, जीर सम्यग्दर्शन पा नाते हैं।

#### - क्या नरकर्में भी सम्यग्द्शन हो सकता है ?

हाँ आई! वहां भी तो सात्मा है न ? सात्मा सपने स्वभावमें अन्तर्भुख होकर वहां भी सम्पन्धान पा सकता है। सन्कर्म में अध्यन्धान पास्त्र वह जीव दुःखके सारे समुद्रके वीचमें भी सम्पन्धान पास्त्र वह जीव दुःखके सारे समुद्रके वीचमें भागित हो। यहां तुम्हें तो नरककी प्रतिकृत्वताका छ। सवां भाग भी नहीं है; अतः प्रतिकृत्वताका वहाना छोडकर इस अवसरमें अध्यामिका उद्यास करो। क्योंकि धमेको भूतकर कुदैव-कुगुर-कुधमेका सेवन करनेसे, या सच्चे देव-गुर-धमेके प्रति अविनय करनेसे कीव नरकादिके घोर दुःससमुद्रमें गिरता है, उसमेंसे उसका उद्धार करनेवाला पक्ष मात्र वीतराग धमें ही है; अतः ऐसे धमेका सेवन करो, वीतराग-विवान प्रगट करो।

भाई! तुमने अज्ञानसे पाप तो अनंतवार किया और उसका बुरा फड भी अनन्तवार भोगा, परन्तु अव तो तुम अपने चैतन्यगुणको पहचान के आनन्त्रवार सो आ अपने चैतन्यगुणको पहचान के आनन्त्रवार आवा, अज्ञान प्राचित्रवार अव तक लिया, अज्ञान सिम्यारव्य कार्यता स्वान तो स्वार अव तक लिया, अज्ञान स्वार हो। अपने अनन्त्र सुक्सस्यायको भूछकर अनन्तानुवंधी मिण्यारवादि भाषींके सेवनको नरकों गया, अतः अनन्त स्वभावके अनादरका दुःख भी अनन्त्र है। अनंत सुक्षसे भरपूर स्वभावका आद्र उसका फड अनंततुःख। —हतमें सुक्ती की कोई सिफारिस नहीं चलतो-जिसके कि बीवको अपने किये हुए पार्योंका फड भोगना न पडे। हाँ,

धर्मके सेवनसे पापका ककर नाध हो जाता है। सम्यक्षके सेवनसे एक क्षणमें सनन्त पार्गोका नाध हो जाता है। यह दुःक्षमय संसारपरिश्रमणों यह धर्मको प्राप्ति जीवको पर्युक्षम है। किन्तु जिसको दुःक्षसे छुटकारा पाना हो उसको यह धर्मे प्रगट करना यही एक उपाय है। धर्मके सिवाय दूसरा कोई भी दुःक्सेसे छुडानेवाला नहीं है। मतः है वन्धु! दुम सर्वेडके धर्मको ही शरणकर समझकर परम भक्तिसे हसको गराधना करो। इस धर्मके सेवनसे ही तुरहारा दुःक्ष मिटेगा और तम सखी हो होशी है।

सर्वेहकथित धर्मको जो नहीं मानता और कुधर्मके सेयनको नहीं छोडता वह जीव संसारकपी घोर दुःखके समुद्रमेंसे कैसे नीकलेगा? जीवने संसारके निष्प्रयोजन पदार्थोंको परीक्षा की परन्य अपने दिल-अदितका विवेक किया। यदि सुदेव-सुगुरु-सुधर्मको और कुदेव-कुगुरु-कुधर्मको परीक्षापूर्वक पहचाने तो सत्यको उपासना करके वह सम्यग्दांन प्राप्त कर के स्व

भाई, यह तेरी कथा है, नरकादि दुःखोंसे छूटनेके लिये जीर मोशसुख पानेके लिये तुझे यह कथा सुनायी जाती है। असंवय योजनोंसे जिसका विस्तार है जोर जिसके अलका स्वाद मधुर है-ऐसे स्वयंभून्यल ससुद्रका सब जल में पो लू तो भी मेरी तथा नहीं छीपेपी—हतनी तीव तथा नारकी-खोंको है, किन्तु पोनेके लिये जलको पक दुन्द भी उन्हें नहीं मिळती, असख तथासे वे सदैव पोइत रहते हैं। खेतरवके छोतरसके दिना जीवकी तथा केत्र सम्मान तथा है? जन अबसर मिळ तथा उस वक्त वेत्रवक्षे छोतरसके तथा उस वक्त वेत्रवक्षे छोतरसका पान नहीं

किया और उसके विपरीत कोधादि कपायमन्त्रिका सेवन किया, पेसा जीव वाह्यमें भी तीन त्यामें जल रहा है। मुनिराज तो चैतन्यके निर्विकस्प उपशमरसमें पेसे छीन होते है कि पानी पानेकी वृत्ति भी नहीं रहती; आत्मशांतिसे त्रित हो जाती है। यहां तो कोई बीमार पड़ा हो, पानी मांगे. और बानेमें जरासी देर हो जाये तब कोधसे अन्धार्धध होकर कहने लगता है कि 'अरे. सब कहां मर गये ? क्यों कोई पानी नहीं लाता?' परन्तु भाई! करासा धेर्य रखना तो सीख। उस नरकमें कीन था तुझे पानी पीछाने वाळा? वहाँ तो पानीका नाम छेने पर भी तेरे मुंहमें धधगता ताम्रस्स डाला जाता था-जिससे मुंह भी जल जाता था। क्या यह सब दुःखको तू भूल गया ? थोडीसी भी प्रतिकृतता सहन करने का तुझे नहीं आता तब फिर देहबुद्धिको तु कैसे छोडेगा ? और देहबुदिको छोडे बिना कैसे मिटेगा तेरा दःख ? अनंत दुःख तुने देहबुद्धिके कारणसे ही भोगे; अतः अब हेडमे भिन्न आत्माकी पहचान करना साहिए।

नारकी जीव मार-काठ करके पकरूलरेको बहुत दुःख देते हैं। अरे, यहां मतुष्यमें भा कैसी कृरता देखनेमें आती है वैर्हाण्से पकरूलरेको गोळीसे ऊडा देते हैं, छरोंसे मार उछा है। पक आदमीको दूलरे आदमीसे देर था, परन्तु वह उसको छुछ इना न कर सका तब खेतमें प्राक्तर उसके बार कड़ेवड़े वैळीके पेर कुन्हाडेसे काट खाड़े। अरे, कितना देरमाव! कितनी कृरता? पेसे नीव नरकमें जाकर बहुं भी वैरद्धिकाल तक नीव महा दुःख भोगता है। कितनासे कहार दिपेकाल तक नीव महा दुःख भोगता है। कितनासे जब इसमें के सक्रार दिपेकाल तक नीव महा दुःख भोगता है। कितनासे जब इसमें इसमें पाए सक्ष्म हमाने देश कितनासे जब स्वास्ता हमाने हमाने कित पाए

करने लगा. और पाप करके फिर असंख्य वर्ष तक नरंकने जा पड़ा। कोई जीव पेसा भी होता है कि असंस्थवजीके बाद नरकों से नीकल कर बीचमें मात्र अन्तर्मुहर्तके लिये दूसरा मव कर छे; पेसे अन्तर्मुहर्तके ही अन्तरसे फिर नरकार्में जाय और असंख्यवर्ष तक वहांके दुःख भोगे। मात्र अन्तर्मृहर्तके लिये बाहर आया इतनेमें तो पेसा तीव संक्लेश परिणाम किया कि जिसके फलमें फिरसे नरकों जा पदा। देखों तो सही जीवके परिणामकी ताकत ! ऊल्टे परिणामोंसे वह अन्तर्महर्तमें सातची नरक पहुंच जाये, और सुलटे (शुद्ध) परिणामींसे अन्तर्महर्तमें यह मोक्षको भी साघ है, ऐसी उसकी ताकत है। कोई जीव नरकमें से नीकलकर बीचमें पक अब करे और फिर नरकमें जाये, वहांसे नीकलकर बीखमें इसरा पक अब करके फिर पीछा नरकों जाये, इस तरह (बीखाँ पक पक दसरा भव करता हमा) लगातार आदबार नरकार्मे जाता है, और महान दुःख पाता है। पकेन्द्रिय जीवोंके तो उससे भी अनन्त्गुना दुःख है—जिसको व्यक्त करनेका साधन (भाषा वगैरह) भी उनके पास नहीं है: अपनी खेतनाको ही वे खो बैठे हैं। नारकीके शरीरको कुट-कुटके तिल तिल जैसे ट्रकडे करके छिन्नभिन्न कर देते हैं। क्योंकि जिसने असंड आत्माकी पकताको मिथ्यात्वादि पार्पीके द्वारा खंड खंड कर दी उसको नरकमें शरीर भी पेसा मिछा कि जिसका संड संड हो जाय। उसका शरीर संडित होकर फिर जह जाय. तो भी वह मरता नहीं, और महान दुःख भोगता है। विज्ञध्रगवान मारमामें एकरवके द्वारा मखंड आनंदको भोगते हैं, जब कि ये नारकी जीव देहमें एकत्ववृद्धिसे शरीरके संबक्षंड द्वारा अनंत दुःस भोगते हैं। अनेन्त्रगुणकी आराधना का सुक अनस्त, भीर अनस्त गुणकी विशाधनाका दुःस भी अनस्त है। सिख्यभावंतोंका आनंद अनस्त है और वेसाका वैसा अनस्तकाल तक रहता है; अकानसे अपने पेसे सुक्कस्त्रभावको भुक्रकर जीवने अनस्त दुःसा अनस्तकाल तक पूर्वेमें भीगा। अपने अनस्त स्वभावको जुक्कर परमें सुख मानकर जिसने सामधीमें अनंत अभिलाया की वह जीव अनस्त प्रतिकृत्वताला दुःसा भीगता है; कदाबित कोई बीवको बाह्ममें प्रतिकृत्वता न हो तो भी शंदरमें भोडसे वह महान दुःसो है। बाहरकी प्रतिकृत्वता तो मात्र निमस्त है, जीवको वास्तविक दुःसा तो अपने मिस्यात्वादि मोह भावका ही है। निमोगि जीव सदेव सुस्त्रो है। अपने मोह भावसे ही तुम दुःसी हो रहे हो अत् है आई! उस मोहको तुम छोडो और

आत्माके झानके विना नरकर्मे जीवने जो दुःख भोगा उसमें तृपाका दुख कैसा है यह इस गाथामें विकाया; अब आगोकी गाथामें भूखका दुःख कैसा है यह कहेंगे।



## नस्कके दुःखोंका वर्णन (बाबः)

अझानसे पाप करके नरकमें जानेवाला जीव वहाँ जो इ.च पाता है उसका यह वर्णन चल रहा है—

( गाथा-१२ )

तीनलोकको नाज जुस्ताय मिटेन भृख कण ना लहाय। ये दुःख बहुसागर लों सहे, करम जोगर्ते नरगति लहे ॥१२॥

'मानों तीनलोकका अनाज सालंतो भी मेरी क्षणा नहीं मिटेगी '-इतनी तीव अस नारकीकी होती है परम्य खानेका एक कण भी उनको नहीं मिलता। महान श्रुधासे वे पीडित रहते हैं। इसप्रकार नरकमें भूमिसंबंधी दुःख, बैतरबी नदी सम्बंधी दु:ख. सेमरतक के तलबार जैसे पर्तके प्रदारसे शरीर छिद् जाये उसका दुःख, अति तीव शीत-अष्णताका दुःख, असुरकुमारदेवोंके द्वारा दिये जानेवाला त्रास, शरीरका छेदन मेदन, अस्हा क्षुधा राषा, और पेसे अनेक तरहके अन्य दुःख नरकमें बहुत दीर्घकाल तक जीवको सहना पहुता है। वे कमसे कम दस इजार वर्षसे छेकर ३३ सागरीयमक असंस्थवर्ष तक पेसे दुःस सहन करते हैं। मीर बहांसे निकल कर कोई श्रम कर्मके योगसे मतुष्यगति पाते हैं। नरकमेंसे निकलकर कोई जीव तिर्येव होते हैं और कोई मनुष्य होते हैं। क्वाबित मनुष्य हो तो भी बात्महानक अभावमें वे कैसे कैसे तुःख सहन करते है ! यह बात आगेकी गाथाओं में कहेंगे।

को तिर्येच या मञ्जूष क्रूर पाप करता है वह नरकाँ जाता है। यक मञ्जूष को कि कसाई नेसा था, यह मुरगीके कितने ही छोटे छोटे बच्चोंको पकडकर, उनकी पंस अपने हाथोंकेपेसे तो उता धा-मानों यनस्पतिके पत्ते ही तौड़ रहा हो, पंस्र तोडनेके बाद उन जीते बच्चोंको वेसनमें मिळाकर, बचळते हुए तेळमें पकाकर उनकी पकौडी बनाता था। रे! पेसे कृर परिणामवाळा जीच नरकमें न जाये तो और कहां जाये?

सुग और ससे जैसे निबंक प्राणी—जो कि किसीको जास नहीं देते और मात्र घास खाकर जीते हैं, उनको भी द्याकारी लोग बन्दूककी गोलीसे फटाफट उड़ा देते हैं। पक म्रुच्यने गोली लगाकर हिरन की वेच डाला, और बादमें उस बेचारे तड़पते हुए हिरनकी पासमें जाकर कुदता हुमा खुवी मनाने लगा और, पेसे पापी लोग नरकों न जाबे तो और कहां जाये?

वीतरागी देव-गुरु-धर्मके ऊपर उपद्रव करनेवाले, तीव आदंश-परिषद व हिसामें ही जीवन विनाने वाले, मांस-मध्य मिद्दा-श्विकार-मच्छी-अण्डे-परल्लो आदिक सेवन करनेवाले खे से महा पापी जीव मरके नरकों जाते हैं और वहां अपने पापोंका फल भोगते हैं। नरकों पीनेका पानी या खानेका सम्ब कभी भी नहीं मिलता; अननती भूख-प्याससे वे जीव पीडित रहते हैं। धर्मकी विराधना करनेसे ही जीवको पेसा धुक्त भोगता पटना है। आत्माके स्वभावकी आराधनाका सुख अगनत है और उसकी विराधनाका दुःख भी अनन्त है। जो स्वभाव की आराधनाका सुख अगनत है और उसकी विराधनाका दुःख पी अनन्त है। जो स्वभाव सो सुख, जो विभाव वह दुःख-यदि इतना मूळ सिद्धान्त समझ ले तो जीव संयोगको दुःखकप न मानकर अपनेको दुःखकप पेसे विभाजों से पीडे हद जाव बीर कपने सुक्त स्वस्थाकों सम्युक्त होकर उसका अनुभव करे।

बनाविकाससे मिथ्यात्वके कारण जीव अकेला दुःस ही भोग रहा है। कभी साताकी अनुकृत सामग्री मिलने पर डसमें वह सुख मानता है, परन्तु वह मात्र करपना ही है, वास्तविक सुख नहीं। एक जगह कहा है कि इस संसार-संबंधी जो दुःस है वह तो सचमुख दुःच ही है. परस्तु संसारसंबंधी जो सुख है यह सच्चा सुख नहीं है, वह ती मशानीजनोंकी करपना ही है। जो आत्मिक सुख है वही सचा सुख है, परन्तु वह तो आत्मकानके विना अनुभवमें नहीं भासकता। इस कारण अक्षानी सदा दुःस्ती ही है। अच्छा साना-पीना मिले तो भी मोहसे वह जीव दुःसी ही है। अरे, सुवर्णके शालमें इच्छित भोजन का रहा हो-उस वक्त भी जीव दृःखी! और नरकमें भालेसे छरीर वेघा जाता हो उस वक्त भी सम्यग्द्रि जीव सखी !--यह बात बाह्यदिकाले लोगोंको कैसे दिखेगी? उसके लिये तो बन्तरकी दृष्टि होना वाहिए। जितनी स्वभावकी परिणति इतना सुख, और जितना विभाव इतना दःख.-यह सिद्धान्त संयोगदृष्टि द्वारा समझमें नहीं आ सकता। संयोगका तो जीवमें अभाव है। किन्त अज्ञानीको पेसी श्रमणा है कि संयोगके बिना में नहीं रह सकता: आहार-जलके विजा या शरीर के विजा में कैसे जी सकूंगा? वेसी अमणाके कारण वह संयोगके सामने ही देखता रहता है और उससे ही अपनेको सुकी-दुःसी मानता है। भाई ! नरकमें तने अनंतवार आहार-पानीके विना ही सलाया. वहां असंस्थवर्षीतक आहार-पानीन मिळने पर भी जीव तो अपने जीवनसे टिक ही रहा. मर नहीं गया। अतः परवस्तके विना मैं नहीं रह सकूंगा-पेसी अमणाको निकास दे, और संयोगसे भिन्न वर्षने बात्मक्षणावको बेख !-महे अपर्व श्रांति मिकेगी।

जीवोंको संयोगबुद्धि होनेसे यहां प्रतिकृत्व संयोगोक कथनके द्वारा नरकादिके दुःखोंका खयाळ कराया है। नरकार्वे जीवने को दुःख भोगे उसकी क्या बात? भाई, ऐसा दुःख द्वामने तुम्हारी ही मूळसे भोगे हैं. कोई दूसरेने तुमको दुःखी नहीं किया। जतः तुम्हारी भूळको मिटाकर बेतन्यस्वमायकी आराधना करो, जिससे तुम्हारा दुःख मिटेगा और तुम्हें सुक्क होगा।

इसप्रकार नरकातिके दुःखाँका वर्णन किया और उससे इंडनेका उपवेश दिया। नरकके दुःखाँमेंसे निकटकर कराचित् शुभपरिणामोंसे मञुष्य हुना, तो मञुष्यपनेमें भी आत्मकानके विना जीव केसे कैसे दुःखाँको भोगता है? उसका वर्णन अब करेंगे।



श्वनि सक्छवता बडभागी मन-भोमक्वें वैरागी

## मनुष्यगतिके दुःखोंका वर्णन

तीन ठोकमें खुजका कारण पेसा वीतरागविकान, वहीं जीवको दितरूप सारकप व मंगळकप है। इसके विना मिथ्यात्मसे जीव संसारकी खार गतियों केसे दुःखोंको भोग रहा है — उसका यह वर्षन चळ रहा है। जीवके परिभ्रमणका हाळ दिखाकर उससे छूटनेका मार्ग विकामा है। प्रथम पकेन्त्रियसे एंचेन्ट्रिय तकके तिर्यंबोंका दुःख तथा नरकका दुःख विचाया, नरकका दुःख विचाया, नरककों निक्किक्त भीव या तो तिर्यंब होता है, या मुख्य होता है। यह अब विकास है तो मुख्य पत्रमें भो केसे केसे दुःख होते हैं? यह अब विकास है सा

#### ( गाथा-१३-१४ )

जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुचतें पायो त्रास । निकसत जे दुःखपाये घोर तिनको कहत न आवे ओर ॥ १३॥

संसारभ्रमण करते हुए जीवको मनुष्य अवतार क्विबार हो मिळता है। जीवने बार गतिके भवोंमें सबसे कम भव मनुष्यपातिके किये हैं। बहुतवार नरक-तिर्वेषके दुःखोंको भोगकर कठिनतासे जब कभी मनुष्य हुआ, तो उसमें सबसे पहले नवमास तक तो माताके उद्दर्भ अस्पेत सिकुएकर वडी तंग हाखतमें रहा। स्वतंत्रकपसे हळनावळन भी न कर सके—पेसी भीवृमें व्यक्त गर्भवासकपी खेळवावेमें नवमास तक फैंसा रहा। कोई तो नवमाससे भी स्विक कम्मे काळ तक गर्भमें रहते हैं, तब माता-पुत्र दोनों बहुत वास स्थानमें उत्पन्तने है। मन्त्य अवतार पाकर के भी बहतसे जीव माताके पेटमें ही मृत्यु पाकर मनुष्यभव पूरा कर देते हैं अरे, पक मास जेलकी कोटडीमें बंद रहना पड़े नो भी कितना त्रास होता है ? (यद्यपि जेलकी कोटडीमें तो चलने फिरनेकी व सोने बैठनेकी जगह मिलती है, जब कि माताके गर्ममें तो चलनेफिरनेकी जगह ही नहीं।) तो माताके गर्भक्षी अत्यंत छोटी जेलमें बंद डोकर उन्टे शिर नवमास तक जो कष्ट भोगा-उसकी क्या बात? छोटी लगहर्में पक-हो प्रपटेनक पक ही आसन पर वैदनेसे जीवको कैसी व्याकलता हो जाती है ? तो पेटकी अन्दर थोडीसी जगहर्मे नवमास तक रहनेसे उसको कितनी वेदना हुई होगी? छोटीसी जगहमें नवमास तक रहा यह तो भूछ गया और उन्हों में बाहर आकर अब उसे बढ़े बंद बंद के भी छोटे पड़ते है ! - बड़े बड़े महल पाकर भी उसे संतोष नहीं होता। अपने स्वभावकी जो महत्ता है उसकी पश्चान न करनेबाला अक्षानी जीव बाहरके महल वगेरहके द्वारा अपनी बढ़ाई मानता है! इसरे लोगोंका बंगला-मोटर आदि वैभव देखकर वह पंसासमञ्जता है कि अरे, ये सब वढ़ गये और मैं पीछे रह गया ! किन्त अरे आई ! तम्हारी सच्ची महत्ता तो बानसे है: बाहरके वैभवसे तम्हारी महत्ता नहीं है।

श्री कुन्दकुन्दस्वामी कहते हैं कि शारमाको हानस्वभावके द्वारा इन्द्रपादिसे अधिक जानो, शिश्र जानो। नारमा शक्षण्ड हानस्वभावी है न्यही उसकी सबसे अधिकता है; पेसे हानस्वभावो है न्यही उसकी साथ श्री अश्री हानस्वभावको जो जानता है वही शारमा बड़ा है, वही महान है; इसके खिवाय और सब बाहरकी महत्ताके अमसे द्वार्थी है। इसके खिवाय और सब बाहरकी महत्ताके अमसे द्वार्थी है। इसके खिवाय और सब वाहरकी महत्ताके अमसे द्वार्थी है। इसके खिवाय और सब वाहरकी महत्ताके अससे द्वार्थी है। इसके खिवाय और सब वाहरकी महत्ताके असे द्वार्थी है।

हरेक जात्मा जनस्य गुजका जह्मुत संहार है। जनस्य गुजरलोकी वह जानि है। इसकी महानताकी क्या बात है - वक्क वर्ती या हरमूपर भी उसके पास कुछ पिततीमें नार है। वस है। इस हो पास कुछ पिततीमें नार है। वस है। वस महान सम्बद्ध गुजकी विकृषिका ( रातका-पुण्यका ) कछ है। वेसे महान समन्तगुणसम्बद्ध पास है। वह बात्मा तो उसकी पढ़े जह तो शरमकी वात है। यह बात्मा तो परम सुकका थाम है, सप्ते चतरमस्वक्रपण मुप्त वसमें व पहचाता. वेहसे मिक निजरस्वक्रपण मुप्त वसमें व पहचाता. वेहसे मिक निजरस्वक्रपण माम और वेहमें ही सप्तापण मानकर मोहित हो गया. इसकारण वारों पतिमें वेहको थानण करता हुणा वह मोहसे दुःकी हो वह है। शीवको दुःक तो सपने राग-क्रेप-मोहका ही है. परन्तु छोगोंके दिक्तीमें संयोग माता है इसकारण निमासकय संयोगके हारा दुःका वर्जन किया है।

यहां मतुष्यगतिक हुःकोंके कथनमें गर्भ-नन्म संबंधी जो हुःक कहा, येला दुःक तीर्यक्रप्को नहीं होता, जब माताके गर्भमें हो उस बस भी उनको कह नहीं होता, वेत भाराको कोकोक्तर कारमा है, माताके पेटमें रहते हुए भी उनको देहसे भिन्न बात्माका मान वर्त रहा है। यहां तो नितको देहहि है येसे महानीके दुःकोंकी कथा बात रही है। जो हानी हुमा बहु तो सुकके एयार बढ़ने उना, यतः येहे दुःकों से बहु हा है। आन्यक्ती साथ मोक्सको साथ रहा है।

संसारमें प्रथम तो मचुष्यपना मिळना ही कठिन है; यदि कदावित दुर्लंभ मनुष्यपनेकी प्राप्ति हुई तो उसमें भी मारमहानके विना सीव दुःवी की रहा। मारमाको भूलकर देहकी दृष्टिसे उसने अनेक तरहके दृःख भोगे। नवमास तक गर्भके अञ्चित्थानमें रहनेके बाद जब जन्म होता है तब भी बहुत त्रास पाता है। कई बार जन्म होनेके समयकी ससझ पीडासे ही मृत्यु हो जाती है; माताका मुख भी देख-नेको नहीं पाता। जन्म होनेके बाद माता उसको गोदीमें ले और उसके पर माताकी नज़र पड़े-इसके पहले तो वह अनित्यताकी गोदमें जा पड़ा है। यह लडका है या छडकी? इसकी जानकारी माताको हो उसके पहले तो उसकी बायुमेंसे बसंख्यात समय कम हो चुके है। अनेक मनुष्य तो जन्म होते ही मर जाते हैं: अभी उसकी माताने उसको देखा भी न हो इसके पहले तो वह अन्य भवमें चला जाता है। अनेक जीव माताके गर्भमें ही मर जाते हैं। कभी कभी जन्म होनेके समयके तीव कप्टसे माता-पुत्र दोनों मर णाते हैं। पेसे गर्भ जन्म व मरणके महान दुःखोंसे यह संसार भरा है। संसारमें पेसा दुख जीव खुद भोग ही रहा है फिर भी उससे छूटनेकी तो यह परवाह नहीं करता, और दूसरोंसे अपनी अधिकाई दिखानेके अभिमानमें ही अवतार को देता है। संसारमें भ्रमण करते हुए जीवको मनुष्यपर्यायके मिलने मात्रसे दःख नहीं मिट जाताः मनुष्य होकरके यदि आत्मकान करे तय हो उसका दुःख मिटता है; परन्तु मनुष्य होकरके भी जो जीव धर्म पानेकी दरकार नहीं करता वह तो चारगतिके बकरमें दःखी ही रहता है। उसके लिसे कहते क्टे कि—

बहु पुण्यके पूंजसे हुझे श्वुमदेह मानवका मिला, तो भी अरे! भवचकका फेरा नहीं तेरा मिटा। सरे आई! बहुत पुण्यक द्वारा तुझे पेला अनुष्यभव मिला डसमें भी यदि भारमाकी पहचान नहीं करेगा तो तेरा भवजकका भ्रमण कैसे मिटेगा? आत्महानके विना जीव मतुष्यसे फिर नरक-तिर्मेखादिमें रुस्ता है। यह मतुष्यपना सदैव टिकनेबाला नहीं है। बतः इन्द्रियसुकोंके पीछे उसको मत् गैंवाना, उद्भी कमानेमें जोवन बरबाद मत करना। करोंकि-

'यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे।'

बाह्यसुक्कि पीछे लगनेसे अन्दरके सच्चे आस्मिकसुक्की कीव भूल जाता है, वहारासे उसका आवमरण होता है जौर वह दुःसी होता है । वास्तवमें देखा जाय तो देहके वियोगक परण जीवती है। वास्तवमें देखा जाय तो देहके वियोगक परण जीवतों के राह्यस्थ नहीं हैं किन्तु मोहकप आतमरण हो कर कहा यह उसका ही। जीवको दुःस नहीं दुहाता तथापि अहानके कारण वह दुःसका ही अनुभव कर रहा है। बरे, अहानका वह दुःस वचनसे कहा नहीं जाता। वचनमें तो अरण ही कथक आता है, बाकी वचनके अगोचर जो बहुत दुःस जीव सोम रहा है वह वचनसे कहा नहीं जासकता। मनुष्यातिमें गर्भ व जनसके जो दुःस है उसका योहा वर्णन किया; फिर उसके वार भी वह केसे-केसे दुःस भोगता है? उसका कथक सालेकी वार्षों कहते हैं।

# मनुष्यगतिके अन्य दुःलोंका कथन

[गाथाः १४]

बालवनेमें झान न लखो तक्षणसमय तक्षीरत रखो। अर्थमृतकसम बृदावनो, कैसे रूप खखे अपनो ॥१४॥

तीर्थं करादिके जीव तो बालपनसे हो आत्मवान सहित होते हैं, पूर्व अवमेंसे ही भारमाका ज्ञान साथमें केकरके वे अवतरते हैं। उत्तमकारुमें तो इस भगतक्षेत्रमें भी आत्महान खडित जीव सवतरित होते थे. और विदेहक्षेत्रमें तो सब भी पेसे भाराधक जीव अवतरित होते हैं। नया आत्महान मनुष्यको बाठ वर्षकी बायुके पहले प्रगट नहीं होता. परन्त को पूर्व अवमेंसे ही सात्मडान साथमें क्षेकर आते हैं उन्हें तो बचपनमें भी जात्मदान रहता है। अभी तो दगमगाते कदमों से बढनेका भीन माता हो किन्तु अन्दरमें देह से बिच आत्माका अनुभवशान निरंतर चल रहा हो। पेने माराधक जीव तो छुटपनसे ही हानी होते हैं। यहां दःसके प्रकरणमें पसे साराधक जीवोंकी बात नहीं है, क्योंकि के लो दुःवसे खुटकर सुखके पथमें आ गये हैं। इस कालमें कोई माराधक जीव इस भगतक्षेत्रमें अवनार नहीं छेते। परन्त यहां अवतार होनेके बाद किसी पूर्वे संस्कार आदिके कारणहीं कोई कोई विरल तीव आत्मभनुभव प्रगट करके आराधक हो जाते हैं; उन्हें धन्य है और वे सका है। यहां तो जो जीव मिथ्यात्वादिके सेवनसे दुः बी हो रहा है उसकी दुः ससे छडाने के लिये यह उपतेश है।

वडी कठिनाईसे मिला हुया यह मनुष्यशीयन भी बहुतसे कोग सकानमें ही ग्रेंबा देते हैं। बासपन तो बेससममें स्रोदा: उस वक्त मात्महितकी बात सुझी ही नहीं। कई रुख्के वयपनसे केकर २०-२५ साल तकका जोवन खेलकृदमें पर्व लोकिक निःसार पढाईमें गैवाते हैं, उन्हें तो धर्मके अस्वासकी फुरसत ही कहां है ? मौर यदि फुरसत मिळ मी आये. तो केळकुद्रमें, घुमने-फिरनेमें, सिनेमा देखनेमें या तास खेलनेमें समय गुंबा करके पाप बांधते है, किन्तु धर्मका अभ्यास नहीं करते, क्योंकि धर्मका बेम ही नहीं। (देखिये टिप्पण)\* अरे, धर्मका संस्कार तो बचपनसे ही करना चाहिए। धर्मसंस्कारके विना बालपन तो खेलनेमें हो सा दिया, और जब युवा हुना तब स्त्रो आदिमें मोहित हो गया, अधवा धन कमानेके लिये हैरान हो कर बिदगीमें आत्मिकतका अवसर को दिया। पीछे जब बद्धावस्था आने लगी और शरीरमेंसे ताकत घटने लगो, तब उस नृदाबस्थामें अर्द्धमृतक बैसी अपनी डालत देखकर दुःखो हो रोने छगा, परन्तु आत्माको न पहचाना । शरीरको बाल-युवा-वृद्ध तीनों सवस्थासे भिन्न, बानस्बद्धप आत्मा में इं,-इसम्बार बात्मस्बद्धपद्धी पहचानके विना मनुष्यजीवनको हार गया। परन्तु जीवनमें कमी बाल्याकी प्रदेशम करतेका संबद्धाता व किया ।

धरे आई! इस मतुष्यजीवनमें युवानीका काल वह तो क्ष्मेकी कमाई करनेका अच्छा अवसर है; ऐसे समयमें तुम रानिकामणि जैसा वह नवसर विचय-कपायमें क्यों को रहे

हाँ, आजके युगमें जी हजारों युगानकोग मी घर्मके बम्मासमें जनताहसे नाग के खे हैं वे जन्मर मन्यवादके पान हैं।

हो ? इस मञुष्यजीवनकी प्रत्येक पळ बहुत मृस्यवान है. छार्खो-अरवों रुपये देनेसे भी इसकी एक पळ नहीं मिळ सकती । अतः—

दौल! समज सुन चेत सवाने काल वृथा मत स्रोवे। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्बक्त नहि होवे॥

आई, जीवनका यह समय तुम गेंद उडालनेमें (किकैट कादिमें) गेंवाते हो अथवा थन कमानेमें ही गेंवाते हो, परग्तु तुम्हारे जीवनका गेंद उड़ल रहा है और आस्माकी कमाईका अवसर बीता जा रहा है. उसका तो कुछ ल्याल करो। पेसा अवसर धमेके विना क्षोना नहीं चाहिए। मतुष्य-भव अनन्तवार मिल जुका परग्तु आत्महानके विना जीवने उसको व्यर्थ गेंवा दिया। युवानीका काल विषयवासनामें या धनादिके मोहमें पेसा को दिया कि आत्माकी बात सुझी ही महीं। इसप्रकार जीवनका कीमती समय पापमें गेंवा दिया। युवापि आस्माकी वात सुझी ही स्वर्ध प्रवासिक मोहमें भी कर सकता है, किन्तु जो आत्माकी दरकार नहीं करते उनको कहते हैं कि माई! अनन्तवार तुमने आत्माकी दरकारके विना युवानी पापमें ही गंवा दी, अतः इस अवसरमें आत्म-हिता खानी पापमें ही गंवा दी, अतः इस अवसरमें आत्म-हिता खानी पापमें ही गंवा दी, अतः इस अवसरमें आत्म-हिता खानी पापमें ही गंवा दी, अतः इस अवसरमें आत्म-हिताके लिये अवस्य जागत होनी।

यह स्वय भी नहीं रहती कि वृद्धावस्था कव पुल गई? और युवानी कहां चळी गई? वृद्धावस्था स्वानेपर अध्युक्षा कैसा हो साता है; देहमें अनेकविच रोग हो जाये, चळना-रिरुता दंद हो जाये, स्वाने-गीनेकी पराधीनना हो होन्द्रयाँ काम करे नदीं, स्वोन् पुत्रावि भी कुछ वान एने नहीं; और खुदको आस्मबान तो है नहीं, दृष्टि तो संयोगकी तरफ दी लगी दुई है. अतपव मानों सारा जीवन दी द्वार वेटा दो-पेसा वह मोदी जीव दुःखी-दुःजी दो जाता है। परन्तु अपनी आत्मा उन बाल युवा-दुज्ञ तीनों अवस्थाओंसे भिन्न द्वानानंदस्वरूप है उसको वह जानता नहीं है और आत्मभान के विना दी मतुष्यमव को देता है।

बृद्धावस्थानें भी यदि आत्माका कस्याण करना चाहे तो कर सकता है। पहलेके जमानेमें तो पेसे प्रसंग बनते थे कि अनेक लोग अपने शिरपर सफेट बालको देखते ही वैराग्य पाकर दीक्षा के लेते थे। परन्तु देहसे भिन्न आत्माका जिसको ज्ञान ही नहीं वह दीक्षा कहांसे लेगा? अज्ञानी अपने चैतन्यतस्यकी श्रद्धाको छोडकरके देहकी अनुकलतामें ही मुर्छित हो रहा है, और प्रतिकृत्तता आने पर मानों दःसके देशमें ही दब गया हो ।- पेसा दीन हो जाता है। पेसा जीव संयोगके द्वारा अपनी अधिकाई मनाना चाहता है। भाई! संयोगसे तम अपनी अधिकता मान रहे हो परन्तु यह तो दिखाओ कि संयोगके बढनेसे तुमारे आत्मामें क्या बढ गया ? वैसे तो हाथी और ऊंट का शरीर बडा होता है. तो क्या इससे उसके आत्माकी कोई बडाई हो गई ?-नाः संयोगसे मात्माकी बढाई या महत्ता नहीं हो सकती: मात्माकी मधि-कता-बडाई या महत्ता तो अपने डी ज्ञानस्वभावसे है। मेरा बात्मा बानस्वभावके कारण अन्य सब परार्थीसे अधिक है. रागसे भी वह अधिक है: बात्माकी पेसी महत्ताको न जाननेवाला जीव शरीर, कीति, धन, परिवार, मकान, परबी स्तिताब, आवाजकी मधरता या श्रभराग,--- इनके द्वारा अपनेको महान समझता है। महो, ज्ञानस्वयायो आत्मा सारे विश्वमें अंग्र है (-समयमें खार है)। विश्वमें येवा कोई परार्थ नहीं जो कि बातस्वभावकी तुल्लामें वा सके। बतः हे जीव! तेर बातस्वभावी वासाकी महिमाको समझ, जौर इचके दिवा चारीर-चन आदि समोका मोह छोड़। हुमर्गेके पासमें चतादिका विशेष संयोग देखकर तेरे मनमें जलन मत कर। 'अन्य देवीके पासमें बहुत वेभव और मेरे पास चोड़ा' येसे टोमकी जलनसे स्वार्थ है दो होते है, यह बात देवातिक दु:अक्षवन के हेंगे।

यहां कहते हैं कि 'कैसे कप लक्षे अपनो?' अधीत् मोडी प्राणो अपने स्वक्षपका अनुभव कैसे करें? जिसे व्यवनमें तो कुल स्वकृत्य हो नहीं, युवानी जो विषयों गेंवाता है और वृद्धास्थामें ग्रान्कहोन अध्यमरा कैसा होकर रोने लगता है.-इस तरह देहबुद्धिमें अपना जीवन व्यतीत करनेवाला जीव आग्माका व्यवस्य कैसे पहचाने? यहां 'कैसे कप लक्षे अपनो?'—पेसा कहकर सम्पाद्यंत्रन की बात ली है। अपना कप जानना अधीत् आग्मस्वक्रपका अम्बकृत् दर्शन करना यही हितका उपाय है. यहां बीतरामविज्ञान है, यहां सन्तगुठआंका उपदेश है, और उसमें ही मनुश्वभव

देको, यहांपर शुभरागको बात न की, 'कैसे कप छक्के अपनो ' ये ग कहा, परंतु 'केसे करे शुभराग ' ये ता न कहा, क्योंकि राग तो जीव अनस्य बार कर खुका; शुभराग किया तब तो मनुष्य हुआ; अतः वह कोई अपूर्व बात नहीं है। परन्तु जीवने अपना सच्चा कर कसी जाना नहीं, सस्यव्यधिन किया नहीं, अत्यव्य अपना कर कक्कान-सञ्जयकों काला बही अपना कर कक्कान-सञ्जयकों काला बही अपना कर कक्कान-सञ्जयकों काला बही अपूर्व कीत है, जनीमें जीवका हित्र है।

यहि मोह छोडके तीव अपना स्वरूप जानना बाहे तो क्षाव कभी वह जान सकता है। किन्तु मोहले वह बाहर में है जगा दहता है, अतः अपने निमस्वरूपको केले देखें है आई हता है, अतः अपने निमस्वरूपको केले देखें है आई. जभी पेखा अवसर तुन्हें मिछा है तो अब जात्मदितके ठिवे उद्यम करना बाहिए। मुन्युके समय यह सब साममी यहीं पर पड़ों रहेगो, अतः अभी जीतेशी उसका मोह छोडकर आत्मस्वरूपकी प्रक्रवान करों।

'इस समय तो खुब कमाई कर हैं, वादमें बृद्धावश्यामें निवृत्त होकर मात्महितके लिये कुछ कर केने '—पेसा सोब-कर, मात्महितके लिये कीव वेपरवाद रहता हैं। परन्तु माई रे! वृद्धवस्था भाने तककी लम्बी मायु होगी-पेसा क्षा होती दिकारी है, तब फिर वृद्धावस्थामें भी खत्म होती दिकारी है, तब फिर वृद्धावस्थाम कहा भरोसा! भागे युवावस्थामें करेंगे, परन्तु अब वृद्धावस्थामें करेंगे, परन्तु अब वृद्धावस्था भायेगों और शक्तियाँ झोण हो कांचेरी तब तुमको एकतावा होगा कि भरेरे, युवानीमें बब समय या तब बात्माकी कुछ दरकार नहीं की। अतः भविष्यका वाद्य लोडकरं, अभीसे हो भारमहितके लिये विकार करना खाहिय, और बात्माकी कमाई केले हो-बेले उपसमें समया

संबोगके आत्मा मिल है; बाह्य संबोगकी सुविधामें तुम संतोष मान रहे हो-चरन्तु करे आई! उस संबोगमें तुम हो हो कहां? तुम्हारा व्यक्तित्व स्वत्में नहीं हैं, तुम्हारा कर् तुम्हारा व्यक्तित्व स्वत्ने तुम हैं। तुम तो वानस्कर हो; तुम्हारो स्वत्ने क्रमको हुम ब्रह्मानों। अन्यरमें स्रांतिको विकार करो कि मैं कीन हूँ  $^{2}$  मैं कहां से हुआ  $^{2}$  मेरा असली स्वक्रप कैसा है ?

जीवको एकेन्द्रियसे असंत्री पंचेन्द्रिय तकके भवींमें तो विचार करनेकी भी शक्ति नहीं थी। अब विचार करनेकी शक्ति मिली है तो आत्महितका विचार करके उसका सद-पयोग करना चाहिए। बहतसे जीव मनुष्य होनेपर भी इतनी मंदबुद्धिवाले होते हैं कि बिलकुल मूर्ख ही वने रहते हैं। किसीको थोडीबहुत बुद्धि हो तो उसको वे बाह्यकार्योंके तीव अधिमानमें ही लगाये रहते है और वहीं अटक जाते हैं. किन्त आत्माके हितके लिये अपनो बुद्धिका उपयोग वे नहीं करते। धन कैसे कमाना उसमें बुद्धि लगाता है (तथापि धनकी प्राप्ति तो पुण्यके अनुसार ही होती है), परन्तु आत्माके दितकी कमाई कैसे हो-उसमें बृद्धि नहीं लगाते। पेसा महँगा जीवन आत्माके हितके विचारके विना व्यर्थ खो देते हैं। अरे, तेरा यह अमन्य जीवन, उसको मात्र धन, स्त्री. या दारीरके लिये फेंक मत है। उसमें तो आत्महितका वेसा उपाय कर कि जिससे इस संसारके दुःस फिरसे भोगना न पडे; अपनी आत्माको मोक्षके पथमें लगा।

लुम्हारे चैतन्यमभुको तुमने कभी न देखा, अब तो इससमय उसको अवस्य देखो। चैतन्यप्रभुको देखकर सम्यक्-दर्शन पानेका यह अवसर है।-

> दिका दे रे...सस्ती दिखा दे. चंद्रप्रभुमुखबंद्रसस्तीमुझे दिखादे...

मुमुश्च अपने चैतन्यप्रभुके दर्शनकी तीव भावना भाता हुआ कहता है कि-अरे! अनादिके इस संसार-स्रमणने पकेन्द्रियसे केकर असंझी पंचेन्द्रिय तकके अनंत अवीं मैंने कभी मेरे चैतनयप्रभुको न देखा क्योंकि उस वक्त तो देखनेकी शक्त हो नहीं थी: परन्तु अब इस मनुष्यअवतारमें मुझे चैतन्यप्रभुको देखनेका अधसर आ गया है; अतः हे चैतना बहन ! मेरे चैतनयप्रभुका दर्शन मुझे करा हे—'दिखा दे... सखी. दिखा दे।'

यह अवसर है चैतन्यप्रभुके दर्शनका। अपने चैतन्य-प्रभुको देखनेकी दरकार ही जीव कहां करते है ? जब निवृत्त हो. कछ भी काम न हो तब भी धर्मका बांचन-विचार करनेकी बजाय व्यर्थ हो दूसरोंको चिन्ता किया करते हैं। धनकी चिन्ता, शरीरकी चिन्ता, स्त्री-पुत्रादिकी चिन्ता, गांवकी बिन्ता, राष्ट्रकी चिन्ता, और सारी दुनियाको चिन्ता,-पेसे परकी अपार चिन्तामें व्यर्थ काल गँवाते हैं. परन्त स्वयं अपने आत्माके हितकी जिन्ता नहीं करते । परकी जिन्ता करना व्यर्थ है, क्योंकि जीवकी विस्ताके अनुसार तो परके कार्य नहीं होते। देहमें टी. वी. क्षय हो गया हो. स्वयास भी था जाय कि सब इस विस्तानेसे कभी ऊठनेवाला नहीं बौर पेढ़ी पर जानेवाला नहीं; तो भी विछानेमें सोता हवा भी भारमाका विचार न करके देहका या दुकान-धन्धेका ही विचार किया करे, और पाप बांधकर दुर्गतिमें चला नाय। यदि आत्माका विचार करे तो उसे कीन रोकता है? कोई नहीं रोकता । परन्तु उसको खुदको ही आत्माकी दरकार कहां है ? अरे भाई ! क्या अब भी तुझे भवदःखका शकान नहीं लगा ? यदि इस मनुष्यपनेमें भी नहीं खेतेगा तो फिर कव खेतेगा !

जीव मनुष्य होकरकै भी गर्भावस्थासे क्षेकर आखिरी

बुद्धाबस्था तक या मरण तक इजारों तरहके वुःस सहन करते हैं। शारीरिक दुःखोंसे भी मानसिक दुःख इतना तीव होते हैं कि जो सहन भी नहीं हो सकते और कहे भी नहीं जाते। उन दःखोंसे मन दी मन बेचेन रहकर क्लिप होता है और बहुत दु:को होता है। लोगोंमें बालकपना निर्दोष समझा जाता है परंत उसमें भी अज्ञानपनेके कारण जीवको बहुत कष्ट भोगना पड़ना है। यह बात मिध्यात्व और अझानसे डोनेवाळे दःस्रोंको है; जिसको मोह नहीं उसको दुःस भी नहीं। तीर्थं करादिको भी बचपन तो होता है, किन्तु उनकी तो बात ही निराली है: उनको तो बचपनमें भी बेहसे मिन्न बात्माका भान है। तिर्येखमें एवं नरकमें भी असंब्यात जीव सम्बन्द्वि हैं, वे सम्बन्दर्शनके प्रतापसे सुखरसकी गटागटी कर रहे हैं। उन्हें यद्याप कुछ दुःखबेदना भी है परन्त श्रुव-वैतन्यके अतीन्द्रियसुक्तकी महत्ताके सामने यह दुःसवेदना नगण्य है। यहां तो जिन्हें चैतन्यके सुकका अनुभव नहीं है और मिथ्यात्वसे अकेले दःसका ही बेदन कर रहे हैं वेसे मिथ्याद्यक्त जीवोंके दुःसकी कथा है। चारगतिके इसके सवतार मिथ्यात्वके फलसे ही होते हैं। उनमेंसे तिर्येख नरक व मनध्य इन तीन गतियोंके दःखोंका वर्णन किया । अब मिध्यात्वके साध किसी श्रमभावसे पुण्य बांधकर स्वर्धमें जाय तो बडां भी महानके कारण जीव उन्हीं ही है. -यह बात देवसतिके द:सोंडे पर्यवसे वहेंचे ।

# देवगतिके दुःखोंका वर्णन

कोगोंको देशगतिका नाम सुनते ही, मानों उसमें सुख होगा—पेता भास होता है; परन्तु सुख तो आत्मामें है, ओर कहीं नहीं। बारों ही गति कमेंका फल है, उसमें कहीं कहीं है। तिर्मेंच नरक व मतुष्य इन तीनों तिर्मों हु:बहोनेकी बात तो जीवोंको अस्ती समझमें आती है, परन्तु देशगतिमें-स्वर्गमें भी तुःख है—यह बात यहां समझाने ही —

#### (गाधा १५-१६)

कभी अकाम निर्जरा करे, भवनित्रक्तमें सुर-तन घरें। विषयचाइ-दावानस्र दक्षो मरत विलाप करत दुःख सक्षो ॥१५॥

देवोंके बार प्रकार है; उनमेंसे अवनवासी, ध्येतर व ज्योतिथी—ये तीन प्रकारके देवोंमें मिध्याविष्ट जीव ही उत्पक्ष होते हैं, सम्बग्दित जीव उनमें उत्पन्न नहीं होते । यदा वहाँ उत्पन्न होनेके बाद कोई कोई जीव सम्बग्दर्शन प्रगठ कर केते हैं, परम्यु उत्पन्न होनेके समयमें तो मिध्याविष्ट ही होते हैं । बौधा प्रकार वैमानिकदेवोंका हैं, उसमें नवनी ग्रैवयक तक तो मिध्याविष्ट या सम्बग्दिह दोनों नाते हैं, फिर उससे सारोड विमानोंमें सम्बग्दिह हो नाते हैं, मिध्याविष्ट वहां नहीं नाते।

यहां पर यह कहना है कि महानी कदावित सकास-निर्भरा करके हककी देवपर्यायमें ऊपने, तो वहां भी सकानवछ विषयोंकी चाहकप दावानकसे वह नक रहा है, सवस्य दुःबी

ही है; और देवकी आयु पूरी होनेपर मृत्युके समय विलख-विलखकर आर्तध्यान करता है। इस प्रकार देवलोकमें भी अक्षानी दुःखी हा रहता है। भूख-प्यास आदिको समतापूर्वक सहन करके शुभभाव रखनेसे कुछ अकामनिर्जरा होती है और पुण्यका बन्ध होता है, उससे जीव स्वर्गमें जाते हैं; अञ्चानीके श्रमभाषसे होनेवाळी यह निर्जरा मोक्षका कारण नहीं बनती; सम्यग्दर्शनपूर्वकके शुक्रभावसे होनेवाली निर्जरा ही मोक्षका कारण वनती है। अक्षानदशामें शुभपरिणामसे अकामनिजेरा करके स्वर्गका देव तो जीव अनन्तवार हो खुका. परन्त उससे उसका संसार-भ्रमण न मिटा। अञ्चानीने कभो चैतन्यस्यको तो देखा नहीं, अतः इलकी जातिका देव हो तो भी बहांके देवलोकके वैभवमें मोहित होकर वह उसीमें मछित हो जाता है, और पांचइन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषासे दृ:स्त्री ही दु:स्त्री रहता है। तीन प्रकारके उन देवोंकी आयु-स्थिति कमसे कम दस हजार वर्षसे लेकर पक सागरोपम तककी है: उन दोनोंके बीचमें पकपक समयकी अधिकता करके असंख्य प्रकारके आयुक्ते भेट होते हैं, उनमेंसे प्रत्येकमें अनंतवार जीव उपना और मराः परन्तु उसमें कहीं उसकी सुख न मिला। - कहांसे मिले । चारों गति संसार है; जो संसार है सो परभाव है, और परभाव है सो दःखं है। कितनी स्वभावदशा प्रगटे उतना परभाव मिटे और उतना सब हो । समयसारकी पहली गाधामें मोक्षगतिको स्वभाव-भावभूत कही है; इसके अतिरिक्त संसारकी बारों गति विभाव रूप है, और विभावका फल तो दुःख ही होता है। अतः योगसारमें कहा है कि हे जीव! यदि चारगतिके दृःससे तुम डरते हो, उस दुःखसे छूटना चाहते हो तो उसके

कारणकप सभी परभावको छोडो, और छुद्धात्माका विण्यत करके छिषछुकको मान्ति करो। सचैवकवित भारमस्वमाव कैसा है उसको जाननेको परवाड जो नहीं करते वे अवान-भावके सेवनसे चार गतिमें दुःखी होते हैं, स्वर्गान के तो भी वे दुःखो हैं। खुखी तो सम्बद्धि-निर्माही-सन्त हैं। सम्बद्धिक विद्याकिसीको सुख नहीं हो सकता।

भवनवासी देवोंके दस प्रकार है; ज्यन्तर देवोंके भी दस प्रकार है। ( जिसको भूत पिशाब राक्षस कहा बाता है ह बह ज्यन्तर देवोंकी जाति है।) और ज्योतिषी देवोंके स्ट्यं-बन्द्र आदि पांच प्रकार है। जीत मिध्यादिन्द जीवने किसी ग्रुपंभावसे अकामनिर्जरा की हो वही ये तीन प्रकारके देवोंसे उत्पन्न होता है। अनेक जीव वहां देव होनेके बाद भगवानके समवहरणमें आकर धर्मध्रवण करते हैं और सम्यवस्त्रन भी पा केते हैं; शेष बहुभाक देवों तो विषयोंकी चाहनासे दुःशी ही रहते हैं।

देवोंको बाहरमें भूख-प्यास-रोगादिका कोई दुःख नहीं होता; बाहरमें तो उन्हें बड़े-बड़े राजाओंसे भी अधिक वैभव होता है परन्तु अन्तरमें वे विषयोंकी बाहसे व हास्य-कुत्हलसे आकुल व्याकुल होते हुन दुःखो हो रहे हैं। और जब सृत्युका समय नज्दीक आता है तब विरयरिचित भोगसामग्रीका वियोग होता देखके आर्थायमसे पीडाते हैं और बहुत दुःखसे मरकर दुर्गतिमें बळे जाते हैं।

देवोंके कंठमें मंदारमाला होती है -जो कभी मुरझाती नहीं, किन्तु देवलोककी आयुर्भसे जब अन्तिम छहमास बाकी रहते हैं तब मिध्यादि देवोंकी वह मन्दारमाला मुरझाने क्रमती है, वनके सामूचणोंका प्रकाश मन्द होने लंगता है।

ऐसे विद्वाँको देखकर, विभंगदानाने वे जान लेते हैं कि सब धृन्युका काल नीकट साया है। सरे! प्रव इस देवलेकके क्लाम मोग मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा; इन देवियोंका विशेष हो जायगा; न जाने सब में कहां जाऊंगा? अब क्या करें। ऐसे विषयोंकी तीन इच्छासे महा दुःसी होते हुए वे मग्ते हैं; और मरकर आलंध्यानके कारणार्थ कुले-गध्ये आदि किसी तिर्येखमें अथवा तो पकेन्द्रियमें अवतार लेते हैं, कोई मुख्यमें भी सवतरते हैं। कोई मो देव मरकक सीये नक्समें नहीं जाते। और जो देव सम्यन्द्रिय हैं वे तो उत्तम मुख्यमें ही अवतार लेते हैं: आयु पूरा हानेके समय वे अपना किस जिलेश्व पुननादिमें लगाते हैं, उन्हें स्वरंके किसी वैभवकी असिलाचा नहीं है, अतः वे मिन्याइन्टि वेवोंको तरह दुःसी नहीं होते।

कसैका जितना उदय हो उतने ही प्रमाणमें जीवको विकार हो—पेसा कोई नियम नहीं है, हीनाधिकता होती है। अञ्चयकसैका उदय होते हुए भी यदि समतापूर्वक ग्राथमावासे जीव सहन करें तो अञ्चयकसैकी अकामनिजेरा होकर वह देव होता है: परग्तु देव होकरके भी अज्ञानी जीव रागमें जीनतासे दुःकी ही रहता है। जीव जबतक सम्यग्दर्धन प्रगट न करें तबतक उसका हु व मिटता नहीं और सुझ होता नहीं।

सम्यान्त्रीन के विना वैमानिकदेव भी दुःकी होता है-यह बात आगेकी गाधामें कहते हैं।

## देवलोकमें भी सम्यग्दर्शनके विना दुःल ही है

महानके कारण संसारकी बारों गतिमें को तुःव खीव भोग रहा है उसका वर्णन करते-करते अब इस प्रयम अधिकारके अन्तर्में यह दिखाते हैं कि-संसारमें नहानीका सबसे जंबा पुण्यस्थानं जो वैमानिक स्वर्ग, उसमें भी सम्बक् वृद्यंगके विना जीव तुःव ही पाता है—

### ( गाथा-१६ )

जो विमानवासी हूथाय सम्यन्दर्श्वन विना दुःख पाय। तहँते चय थावर तन भरं यो परिवर्तन पूरे करे।। १६॥

सम्पन्धिं जीव सबैंब सुन्नी हैं; सम्पन्धं गले सहित जीव सबैंब दुःबी हैं। स्वर्गका बडा देव हुआ तो भी अवाणी जीव 'सम्पन्धं निव सुन्न गायों' सम्पन्धं गले विज्ञ सुन्न गायों सम्पन्धं गले कि सुन्न सुन्न सिन्दा सम्पन्धं गले कि सुन्न सिन्दा कोई गई हैं। और मिष्यात्वके समान सुन्नकारी तीन-काळ-तीनळोकमें दूसरा कोई नई हैं। और मिष्यात्वके समान दुःबादा तो हैं। इस स्वर्म कोई जीव मिष्यात्वकी तीनताके कारण देवमेंसे मरकर सीचा पकेलियमें जाता है और महान दुःबादा है। इस स्वर्म पकेलियमें जाता है और महान दुःबादा है। इस स्वर्म करके कि तिवोद्देंसे निकळा हुआ जीव बार गतिका भव करके कि तिवोद्देंसे निकळा हुआ जीव बार गतिका भव करके कि तिवोद्देंसे निकळा हुआ जीव बार गतिका भव करके कि तिवोद्देंसे निकळा हुआ जीव बार गतिका भूग करता है; जीव अनन्दकाळके येका परिवर्जन कर रहा है और बुद्दुत

दुःस प्रोग रहा है। कब मिटे जीवका यह परिश्रमण और दुःस | - जब सम्यग्दांन करे तब। सम्यग्दांन के विना तो नवमी में वेषक से निगोद, और निगोदसे फिर नवमी में वेषेक में न्या में में वेषक से निगोद, और निगोदसे फिर नवमी में वेषेक में प्रेस करता है। मध्यी में वेषक से उपर मिण्यादिश जीव नहीं जाते। नव में वेषक के उपर नव अनुविध विमान और सवांवेसित आदि पांच जन्त करता है। जनमें तो सम्यग्दिश जीव ही जाते हैं, अतमें तो सम्यग्दिश जीव ही जाते हैं, अतमें तो सम्यग्दिश जीव ही जाते हैं, अतमें तो सम्यग्दिश जीव तो मिल्यादिश है। सम्यग्दिश तो अत्यंत अवप संसार वाकी रहा है और उसमें भी उत्तम देव या उत्तम मनुष्यक ही भव होता है। उसमें भारमाकी आराधना बढ़ाता हुआ वे आनन्दपुर्वक मोक्षको साधते हैं।

जीव मिध्यात्वसे पंचप्रकारके परिवर्तनमें कळता है—
हृद्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, काळपरिवर्तन, माचपरिवर्तन और
सवपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, काळपरिवर्तन, माचपरिवर्तन और
सवपरिवर्तन, मिध्यादृष्टिक द्वारा प्रहुण करने योग्य सभी परमे
खु मोंको त्रीक्ष्मे समन्तवार यह जन्मा-मरा, बीस कोडा-कोडी
सागरके काळचक्रके हरणक समयमें उतने जन्म-मरण किया,
मिध्यादृष्टिके योग्य जितने ग्राम-अगुभयरिणाम है वह भी
ससने अमन्तवार किया, और चारों पतिमें मिध्यादृष्टिके
योग्य सभी भव भी उतने अमन्तवार किये,-परन्तु सम्यक्
वर्शनके विना उसने सर्वेत्र गुःख ही पाया। कयी वैमानिक
वेव होकर फिर वहांसे चय कर सीधा पकेन्द्रियमें फूळ हो,
स्थवा हीरा-मोती आदि पृथ्वीकायमें उत्तवे ! हीरा-मानिकस्वार्तेक सूक्यवाळे हीरा-मोती, उनके हारा छोग स्वरंको

हुच्ची मानते हैं, परन्तु ने हीरे-मोती स्वयं तो पष्टेन्द्रियपनके महान दु:बॉसे दु:ब्वी हैं। हुसरे लोग जनकी बहुत कीमत करें उससे उन्हें कुछ सुख नहीं मिल जाता, वे तो महान दु:ब्वी हैं।

संसारमें अमण करते हुए नीवने रो-रो नरकका दुःख भी भोगा और स्वर्गका देव होकर वहां भी युन्त हो मोगा। लाखों नीवोंकी हिंसा करनेवाक कसाहका आब भी डस्के किया, जीर श्वापी होकर महिंसादि पैवमहाम्बतके सुभ-रागका भाव भी उसने किया, परन्तु अग्रुभ पर्व ग्रुप-येला जो कवायवक उसमेंसे वह बाहर न नीकला,—सम्यग्वर्णनादि बीतरागभाव उसने कभी नहीं किया। आगे बौबी ढालमें कहेंगे कि—

म्रु।नत्रतथार अनन्तवार शीवक उपजायो । पै निज आतमञ्जान विना सुख छेन्न न पायो ॥

आत्माका बान ही जहां नहीं वहां मुख कैसे हो ? बानके विना जीव अकेला हु: का ही दुःक पायो ! उस दुःक्का कारण क्या ?- कि जीवकी अपनी भूल, अर्थात् भित्याअद्धा-भित्याक्षा हान और मिथ्याचारिक, उसका स्याग करनेके लिखे उसका वर्णन अब दूसरी ढालमें करेंगे। और फिर उसके बाद मोक्षसुझके कारणकप सम्यन्दग्रैन-बान-चारिकका वर्णन करेंगे। अही की सम्यान करेंगे, दुःक्स कृदगेका और सम्यान चारमसुक पानेका उपाय दिसाया है, मोक्षस्ता मार्ग विकादर महान इएकार किया है, मोक्षस्ता मार्ग विकादर महान इएकार किया है, सोक्षस्ता मार्ग विकादर महान इएकार किया है।

हे आई! तुम्हें बार गतिक ऐसे संसारयु:बॉसे मुक होकर मोक्षसुक पाना हो तो, मिध्यात्वादिको अस्पंत यु:बका कारण समझकर चीत्र ही उसका सेवन छोडो, और सम्बन्धादिको परम सुकका कारण नानकर उसकी माराधनाओं मात्याको नोषो।

हसप्रकार पं. श्री बौळतरामनी रचित छहडाळार्ने मिण्यारवर्जानत संसारदुःखोंका वर्णन करनेवाळा प्रथम अध्याय पर श्री काननी स्थामीके प्रवचन समाप्त हए।

चेतन दौस्त देखिये, मिटे चारगति दुःख। सम्यक्त्र्यन कीजिये, सच्चा मिले सुस्र। सम्यक्त्र्यन-हान है तीन जगतमें सार। बीतरागविज्ञानसे हो जाओ अवदार॥



अब आप परेंगे बीतरागविज्ञानके २०० प्रश्नोक्तर —

### वीतरागविज्ञान-प्रश्नोत्तर

छहरालाके मयम अध्यायके मनचर्गोमेंसे दोहन करके २०१ प्रश्न व उनके उत्तर यहाँ दिये जाते हैं। संक्षिप्त भाषामें सुगम बील्के ये मश्रोचर सभी जिज्ञासुओंको बहुत मिय छगेगा, और छहरालाका अभ्यास करनेमें बिशेष रस जागृत होगा।

- १. नगतमें कितने भीव हैं ? ........ अनस्त ।
- २. जीवोंको क्या प्रिय 🕏 ? ..........सुकाः
- ३. जीवों किससे भयभीत हैं ? .....दुःससे।
- अंग्रिय केसा उपदेश देते हैं!
   जिससे सुस हो और दृःस मिटे देसा।
- ५. सुस किससे होता है ? .... ...चीतरागविशानसे।
- ६. बीतरागविश्वान केसा है ?.....तीन जगतमें सारक्ष है।
- ७. कस्याणकप कीन है ?.....वीतरागविश्वान।
- पंचपरमेष्ठीका पूज्यपना किससे है?
   वीतरागविद्यानसे ।
- वीतरागविद्यानको नमस्कार कैसे होता है?
   रागसे भिन्न मात्याकी पहचान करनेसे।

२० यहां वीतरागविज्ञानको नमस्कार किया, अरिङ्ग्तको क्यों न किया ?

वीतरागविक्षानको नमस्कार करनेसे उसमें अरिद्दानको नमस्कार आही जाता है। क्योंकि अरिद्दंत आहि पांची परमेष्ठी वीतरागविक्षानस्वक्ष्य हैं। अरिद्दंतके गुणोको पदवानकर नमस्कार किया बसमें अरिद्दंतको नमस्कार

११. बीतरागविद्यानमें क्या समाता है? उसमें सम्बद्धीन-बात-बादिय समा आते हैं।

१२. 'बीतराम-विद्वान'में रत्नत्रय किस प्रकार समाते हैं ? 'विद्वान' कहनेसे सम्यन्द्वान व सम्यन्दर्शन आये. और 'बीतराम' कहनेसे सम्यन्द्वारित्र आया; इस प्रकार वीतरामिकानमें उन्तरप्रकारित्र आया; इस प्रकार

१३. संपूर्ण वीतरागविज्ञान किसके हैं? अदिलोंके च सिद्ध प्रगर्वनोंके।

१४. पकदेश क्षीतरागविज्ञाम किसके है ? आचार्य-उपाध्याय-साधके, एवं सम्यग्रहिष्ट जीवोंके।

१५. धर्मात्मा क्या चाहते हैं ? धर्मात्मा केवलकान व वीतरागता चाहते हैं।

१६. योगीजनों सदा किसको ध्याते हैं ? अनन्त सरक्षाम ऐसे निजनारमाको।

१७. वीतरागनिक्कानको को बंदन करे वह रागको सारभूत मानेगा क्या?

कभी नहीं मानेगा।

१८. क्या गृहस्थको खीथे गुणस्थानमें बीतरागविज्ञान होता है ?

हाँ, अंक अंश होता है।

१९. मोक्षका कारण कौन ? ....वीतरागविद्यान।

२०. ग्रुभरागको मोक्षका कारण क्यों न कहा है क्योंकि वह वीतरागविद्यानसे विरुद्ध है।

२१. बीतरागविज्ञानका प्रारंभ कहांसे होता है?

**बतुर्थ** गुणस्थानसे। २२. लावधानीका क्या सर्थ ?

्राह्यस्वभावकी सन्मस्रताः उसकी मोर उद्यमः।

२३. आत्माका स्वसंवेदन कैसा है ?

स्वसंबेदन वीतराग है।

२४. साधक भूमिकामें राग होता तो है ?

भले हो। परन्तु जो स्वसंबेदन है वह तो वीतराग ही है। २५. जो भएना हित चाहता हो उसे क्या करना चाहिए?

वीतरागविद्यान करना चाहिए।

२६. जिसने वीतरागविद्यानको पद्यानकर नमस्कार किया उसको क्या हुआ ? उसको अपनी पर्यायमें भी वीतरागविद्यानका अंध प्रवद

उसको अपनी पर्यायमें भी नीतरागविद्यानका अंद्य प्रया हुआ।

२७. तीन छोकका मधन कर उसमेंसे सन्तोंने कौनसा सार नीकाछा ?

'तीन भुवनमें सार बीतरागविद्यानता'

२८. रागसे धर्म होनेका मानना-यह केला है ? वह तो जलके मधनके समान निःसार है।

२९. बाह्यदृष्टि जीवों किसमें सन्तुष्ट हो जाते हैं। वे शुप्ररागमें ही सन्तुष्ट हो जाते हैं।

३०. जीव चारगतिमें क्यों रुछा ? वीतरागविज्ञानके न होनेसे।

३१. चार गति कौनसी थे......तिर्धेश, नरक, मनुष्य, देव।

३३ केसी है मोक्षगति ?.....बह परम सुबक्त है।

३४. परम सुसक्य मोक्षदशाकी प्राप्ति कैसे हो ?

३'- दुःखसे झूटनेके लिये श्रीगुरु किसका उपदेश देते हैं? वीतरागविज्ञानरूप मोक्षमार्गकाः सर्थात सम्यादर्शन-ज्ञान

चारित्रको अंगीकार करनेका उपदेश देते हैं। ३६. वह उपदेश किसप्रकार स्त्रनना ?

अपने हितके लिए, चित्तको स्थिर करके। ३७. जीवने कोनसा स्थाद कभी नहीं चला?

वीतरागी परमानंदका स्वाद कभी नहीं खखा। ३८. मनुष्यगतिमें कितने जीव हैं ?.....अर्धस्थात।

२८. नतुष्यगतम कितन जाव है :......अस्वयात। ३९. नरकगतिमें कितने जीव हैं ?......असंस्थात। ४०. देवगतिमें कितने जीव हैं ?.....असंस्थात।

1 130

धरे. तिर्येचगतिमें कितने जीव हैं रै......अनंत ।

४२. जस जीव कितने है ?..... असंख्यात।

४३. मोक्ष पाये हुप जीव कितने **हैं** ?.....अनन्त ।

४४. जीवको दुःखका कारण क्या है ? अवना मिथ्यात्वभाव।

४५. वह मिथ्यात्वभाव कैसे मिटे ?

सच्चे मेदहानके द्वारा सम्यन्दर्शन प्रगट करनेसे।

४२. सन्तका पहला । शक्षा कानसा हु: तेरे ही दोषसे तझे बन्धन है. अतः तेरा दोष टालः।

तेर ही दोषसे तुझे बन्धन है, अतः तेरा दोष टास ४७ जीवका सस्य दोष क्या है ?

दोष इतना कि परको अपना मानना और आप अपनेको अल जाना।

४८. पकेन्द्रिय जीवोंमें विचारशक्ति है ? नाः उनमें झान है किन्तु मन या विचारशक्ति नहीं है।

४९. ग्रुट कीन?

गुरु अर्थात् रत्नत्रयधारक दिगंदर सन्तः ज्ञान-दर्शन-वारित्रकरी गुर्णोर्ने जो वडा हो वड गरु।

बारिकरण गुणाम जा बढा हा वह गुरु।

५०. देसे गुरुओंने जगतके डपर कौनसा उपकार किया है?

बीतरागविकानकप मोक्षमार्गका उपदेश देकर श्रीगुरु-

बीतरागविद्यानकप मोक्समार्गका उपदेश देकर श्रीमुक् बोने नगतके नीवोंके दपर मद्दान उपकार किया है। ५१. कुंत्कुंत्स्वामोके गुरुने उन्हें कैसा उपदेश दिवा था?

'हमारे शुरुकोंने दमारे उपर अनुम्ह करके शुद्धात्माका उपदेश दिया था '-पेसा कुन्दकुन्दस्वामी कहते हैं। ५२. उपदेश द्वारा सन्तों क्या दिखाते हैं ? श्रद्धात्मा दिखाते हैं।

५३, ग्रुद्धात्माको कैसे जानना ? .... अपने स्वानुभवसे ।

५४. कौन है कियाजड़ ?

वह, जो बाह्यकियामें (जड़की कियामें) धर्म माने।

५५. कीन है शुष्कज्ञानी ?

जो मुँडसे मात्र वार्ते करता है किन्तु मोडको छोडता नहीं है वह।

५६. अपना स्वरूप न समझनेसे क्या हुआ ?

जीवको अनन्त दुःख दुआ।
५७. धर्मोपदेश मिलने पर भो जो न सुनें-बह कैसा है ?
आत्माको उसे उरकार नहीं है।

५८. किसके लिये हैं यह उपदेश ? जो संसारके थाकसे थककर आत्माकी शास्ति होना

चाहता हो पेसे जिज्ञासुके लिये। ५९. मुनि कैसे हैं ?

वे रत्नत्रयके घारक है व मोक्षके साधक है।

६०. दुःखसे छूटकर सुस्ती होनेका कव बन सके ? वस्तुमें उत्पाद-स्यय-धृदता हो तव।

६१. दु:स मिटे व सुख होवे-इसमें उत्पाद-व्यय-भ्रुवता किस प्रकार है ?

सुस्रका उत्पाद, दुःस्रका न्यय, आत्माका टिकना यह भ्रुवता।

## वीतरामविकान माग-१ )

- ६२. बीतरामीसम्तोंने कैसी सिख वी है ? वीतरामीसम्तोंने वीतरामताको ही सिख वी है। ६३. जीवके लिये रष्ट-तपडेडा क्रितोपडेडा क्या है ?
- ६३. जीवके लिये इष्ट-उपदेश हितोपदेश क्या है? जो मेदबान कराके दुःखसे खुडावे व खुखका अनुमव करावे।
- ६४. जैनधर्मके चारा अनुयोगमें कैसा उपदेश है ? चारों अनुयोग वीतरागविद्यानके ही पोषक है ।
- ६५. श्रीगुर मात्महितका उपदेश किसे सुनाते हैं ? जिसको विचारशक्ति सीली हैं मौर समझनेकी जिडासा
- है उसे। ६६. सन्तोंने किसप्रकार जगतके उपर उपकार किया है? अहा. सन्तोंने मोक्षमार्ग समझाके जगतके उपर उपकार

६७. जिनवाणी नाश कराती है—किसका?

भिथ्यादर्शन-हान-बारित्रका।
६८ जिनवाणी प्राप्ति कराती है—किसकी?

सम्यक्शंन-झान-चारित्रकी। ६९. डरेक जीवका स्वभाव कैसा है ?

किया है।

- ९९. इरक बावका स्वमाव कसा है : बानक्य वं:सुसक्य । ९०. तो भी उसे सक क्यों नहीं ?
- क्योंकि वह निजस्बभावको भूला है।
- भः वह मूल कद मिटे?

श्रीरके विना अकेला आत्मा सुखी रह सकता है क्या ?
 हीं, देहातीत सिद्धमगवंतो परम सुखी हैं।

७३. शरीरको छौडके (अर्थात् मरके) भी नीव सुकी होना क्यों बाहता है?

क्यों कि आत्मामें देहके विना ही सुक्ष है।

७४. वह सुख अनुभवमें कब आवे ? वेहही भिन्न जारमाको अपनेमें वेखते ही सतीन्द्रिय सुखका अनुभव होता है ।

७५. जीवको महान रोग कौनला है ? मिथ्यात्व, मर्थात् 'आत्मभ्रांति सम रोग नहीं।'

७६. वह रोग कैसे मिटे ? गुरुउपदेशके अनुसार वीतरागविज्ञानका सेवन करनेसे।

७७. दुःसको दवा कौन !

आत्मसुसका अनुभव−यही दुःख मिटनेकी पकमात्र दवा है; दूसरी कोई दवा से दुःख मिटता नहीं ।

७८, जीवने अवतक क्या किया? मोहसे अपनेको भूलके संसारमें रुला, और दुःसी दुशा।

७९. जीव दुःखी क्यों हैं ? — अपनी भूळसे ।

८०. भूछ कौनसी ? —अपनेको आप भूछ गया-यह।

८१. यह भूल कितनी?

वह भूल छोटी नहीं है परन्तु सबसे बड़ी भूछ है।

८२. वह भूल कब टले ? और दुःख कब मिटे ? सारमाकी सच्चो समझ करनेसे भूळ टले ब दुःख मिटे ।

- ८६. दुःस मिटानेको अझानी कैसा बपाय करते हैं ! अझानी जीव बाझसासप्रीको दूर करनेका वा बनाये रक्तनेका उपाय करके दुःस मिटाना व सुकी दोना चाहते है, परन्तु उनके वे सब डपाय जुठे हैं !
- ८४. तो सब्बा उपाय क्या है ? सम्यन्दर्शनादिसे मोह दर होनेपर सबा सुख होता है।
- ८५. जीवकी बूनी मूळ क्या है ? पक तो मोह स्वयं करता है और फिर बूसरेके उपर मपनी भुळ डालता है ।
- ८६. जीव क्यों रुखा ?......अपनी गरुतीसे।
- ८७. वह गलती कैसे गले ?...स्व-परका मेदबान करनेसे।
  - जीव किस कारणसे हैरान होता है !—अपने अकानसे।
     कमी जीवको हैरान करते है क्या !—ना।
- ९०. आत्माकी सच्ची समझ कद करनी ? अभी ही: सच्ची समझके लिये यह उत्तम अवसर सावा है।
- ९१. मोहके कारण जीव क्या करते हैं ? अपना मान अलके परद्रव्यको अपना मानते हैं !
- ९२. अझानसे जीव कहां कहां कछा?
- ्र. अकारल जाय कहा कहा वला : निर्मातमे केकर मध्यी ग्रैवेगक तक ।
- ९३. सिद्धका सुल और निगोदका दुःल, ये दोनों कैसे हैं ? दोनों वचनातीत हैं।
- ९४. दुःख सातवीं नरकमें ज्यादा कि निगोदमें ?...निगोदमें।
- ९५. संसारमें जीवको दुर्कभ क्या है ? बोर अपूर्व क्या है ?

प्रथम तो निगोदमेंसे नीकलकर त्रस्तरना पाना दुर्लम, त्रसमें पंचिन्त्रियना दुर्लम, उसमें संबीपना दुर्लम, उसमें संबीपना दुर्लम, उसमें संबीपना दुर्लम, उसमें सार्वस्त्र नेनकुल-पांचहान्द्र होता पूर्लम, सहसमें मार्वस्त्र नेनकुल-पांचहान्द्र होता पूर्लम, मेरिट स्वा दुर्लम, मेरिट दसमें सखा देव-गुरु मिलना दुर्लम है। ये सब दुर्लम होनेपर भी पूर्व मिल खुके हैं। फिर इसके बाद आरमाको दिख करके सम्प्रग्रद्धीन प्रगट करना वह दुर्लम पर्व अपूर्व है। इसके उपपान्त मुनिद्याह्मप रन्तत्र अपित प्राप्ति तो इतसे भी दुर्लम है। उसकी अवज्ञ आराखना करके केवल्डान पाना तो सबसे दुर्लम मेरिट स्वा प्रमुखे है।

- ९६. संसारदशामें अधिक काल किसमें बोता ? ..निगोद्में।
- ९७. निगोदमें अधिक दुःच क्यों है ? क्योंकि उन जीवोंको प्रच् भावकलंक है, तीव मोह है।
- ९८. जीवने अनन्त शरीर घारण किये, तौभी क्या वह देहरूप इ.स. है ?
  - नाः, शरीरसे भिन्न उपयोगरूप ही रहा है।
- ९९. क्या अण्डेमें जीव है ?
  - अण्डेमें पंचेन्द्रियजीव है; उसका मक्षण वह मांसाहार ही है।
- १००. जीवको किसका उद्यम करना बाहिप ? बोधि-रत्नवयकी दुर्छभता विचारके उसके स्त्रिये उद्यम करना बाहिए।
- १०१. सिखदशा किससे भरी हुई है ? सारमाके आमन्दसे भरी हुई है।

1 484

१०२. निगोददशा किससे भरी हुई है ? इ:सके दरियोंसे भरी हुई है।

१०३० नरकादिमें दुःख किसका है ? ...तीव मोहका। १०४० निगोदका जीव एक घण्टेमें कितने भव करे ?

समार्थे ।

१०५ अरिइन्तोंको अवतार क्यों नहीं ? क्योंकि उन्हें मोद्द नहीं।

१०६. कौन अवतार करे ?.......जिसको मोह हो वह।

१०७. सिद्धभगवन्तों एक ही नगहमें कितने है रे... अनंत ।

१०८. निगोदशीय पक सगहमें कितने हैं ?........सनंत । १०९ सिद्धका सुख व निगोदका दःख क्या दशान्त जारा

कह सकते हैं ?... गा।

११०. जीवने पूर्वमें कैसा भाव भाया है ? सन्नानसे मिथ्यात्सादि भावोंको ही भाया है।

१११. जीवने पूर्वमें केया भाव नहीं भाषा ?

सम्यक्तवादि भावोंको पूर्वमें कभी नहीं भाया।

११२. सिस ज्यादा या निगोद ? निगोवके जीव अनन्तगर्णे हैं।

११३. बारगतिमें सबसे अल्प जीव किस गतिमें ?...मनुष्यमें।

११४. मोक्षके साधनेके नवसरमें जीवने कौनसी मूळ की ? वह राममें व बाह्यकियामें धर्म मानकर रुक गया।

११५. छगातार मनुष्यके ही भव कितने हो सके ?... आह ।

११६. चिन्तामणिके समान क्या है ?

पकेन्द्रियमेंसे नीकलकर त्रस होना।

११७. मनुष्यपनेकी बुर्लभता जानकर क्या करना? बीतरागविद्यानसे मोक्षको साधनेका उद्यम करना।

११८. मनुष्यपनेका मूख्य कितना?

मनुष्यपनेमें यदि आत्माको साधै तब ही वह मृत्यवान है: किन्तु यदि विषय-कषायोमें ही उसे गंबा दे तो उसको किंगत कुछ नहीं।

११९. एकेन्द्रियजीवोंको कौनसी चेतना है ?...अझानचेतना ।

१२०. बानचेतना कैसी है?

श्वानचेतना आनंदरूप है व मोक्षका कारण है। १२१, श्वानचेतनाका दूसरा नाम क्या है? ...बीतरागविश्वान।

१२२. जीवका मित्र कीन ? दात्रु कौन ?

इशनभावसे जीव स्वयं ही अपना मित्र है, और अझान-भावसे आप हो अपना शत्र है।

१२३. जीव सुर्खी-दुःखी कैसे होता है?

अपने सम्यक् भावसे सुखी; अपने विपरीत मावसे दुःखी। १२४. जीवके संसारभ्रमणकी कथा क्यों सुनाते हैं ? उससे छटनेके लिये।

१२५. असंबोजीव कैसे है ?

वे विचारशक्तिसे रहित है, नरकसे भी अधिक दुःखी है। १२६. क्या सिंहादिक तिर्येचोको भो धर्मशति हो सकती है?

—**≡**† ı

१२७. बारगतिके दुःबोंको कीम भोगता है ? ... मदानी।

१९८. बानी क्या करते हैं ?

वे सुक्के पथ पर वळ रहे हैं; वीतरागविकानसे मोक्षको साथ रहे है।

१२९, देहका छेरन-मेरन होनेपर कौन जीव पुःको होता है? जिसको देहके प्रति मोह है वह ।

१३०. दुःख किम्नका है---छेदन-मेदनका या मोहका ? ...मोहका।

१६१. प्रतिकृत्व संयोग वह दुःख-क्या यह व्याक्या ठीक है ? नाः मोह ही दुःख है । जिसे मोह नहीं उसे दुःख नहीं।

१६२. भारमाको सब किससे है!

भारमा अपने स्वभावसे डी सुक्षी है; सुक्ष किसी संयोगसे नहीं है। बाह्य विवयोंमें सुक्ष नहीं है।

१३६. अपनेमें सुक्त होनेपर भी जीव दुःसका वेदन क्यों सरता है ?

भपने सुक स्वभावको मूह जानेसे।

१३५. नरकके जीवोंको मात्मदान हो सकता है क्या ? हाँ. वहां भी कोई-कोई जोव मात्मदान पाते हैं।

१३५. क्या नरकर्में भी कोई जीव खुजी हो सकते हैं? ही, वहांपर भी सम्यन्दर्शनके द्वारा कोई जीव खुजका स्वाद बज केते हैं।

१३६. श्रीव जारी तब कितने समयमें केवलकान पावे ? अन्तरमुद्धतंमें ।

- १३७. अनंतकालका अञ्चान टालनेमें कितना समय समे ? निजयक्तिके सम्बालनेसे श्रणमात्रमें अञ्चान दर जाता है।
- १३८. मॅडक बण्दर आदिको चीर कर नो विधा सीखे-वह कैसी? वह अनार्यविधा; आर्थमानवर्में इतनी कृरता नहीं हो सकती।
  - १३९. चारगतिके दुःखले डरनेवालेको क्या करना? सभी परभावीको छोड्कर ग्रुद्धास्माका चिन्तन करना।
  - १४०, अक्कान व दुःसमय जीवन जीवको शोभा देता है ? नाः।
- १४१. धर्मके विनाकभी सुख हो सकता है ?.....ना।
- १४२. कैसी है जीवकी दुःसकचा ? जिसके सुननेसे वैराग्य बाजाये ऐसी।
- १४३. सुकुमारको वैराग्य कव हुआ ? मृनिराजके श्रीमु<del>वासे स्वर्ग-नरकका वर्णन सुनने पर</del>।
- शुभराजक आशुक्त स्वगानगरकका वर्णन सुनन पर। १४४. जीवने अनंततुःख पूर्वमें सहन किये-उनकी याद क्यों नहीं आती ?
  - नका जाताः झानमें इस प्रकारको विशुद्धि न दोनेसे।
- १४५. नीयको नया अवतार न करना हो तो क्या करना? मोक्षसुसको साधना,-जिससे फिर अवतार न रहें।
- १४६. देह छूटते समय मरणका भय किसको है ?... अक्षानीको ।
- १४७. उस बक्त बानीको क्या होता है ?...'मानंदकी लहर।'

१४८. जीवको दुःच प्रिय नहीं है, तो भी वह दुःची क्यों है ? दुःचके कारणोंका वह सेवन करता है इसकिये।

१४९, जीवको सुख प्रिय है तो भी वह सुख क्यों नहीं पाता है सुखके कारणोंका सेवन नहीं करता इसक्रिये। १५०, वपने हो में आनन्दका समुद्र भरा है तो भी जीवको

आनंद क्यों नहीं ? क्योंकि वह अपनी सन्मुख नहीं देखता, बाहर हो

क्याक वह जपना स्तर्भुज नहा दकता, बाहर हा बाहर देखता है, इसिलिये। १५१. नरकर्में उत्पन्न होते ही जीव वैस्ता दस्त्र पाता है?

मानों दुःखके समुद्रमें गिरा हो-पेसा। १५२. नरकको जमीनका स्पर्श कैसा है?

१५२. नरकको जमीनका स्पन्ने केला है। इजारों विक्रमोंके दंश जैला।

१५३. नरकमें दुर्गेघ कैसो है ? जिससे अनेक कोश तकके मतुष्य मर जाये-पेसी।

१५४० नरकर्मे विद्ध भावि होते हैं क्या ? माः यहां विकलेश्विय जीव नहीं होते।

१५५. चारगतिके दुःसोंका वर्षन क्यों किया है :

मिथ्यात्वके कारण पेसे दुःस होते हैं-यह जानकर उसका सेवन छोड़, जोर सुखका कारण सम्बन्धनादि है उसका केवन कर ।

१५६. अवतकका अनन्तकाल बीवने कहां गंदाया ? संसारकी चार गतिके दु:स भोगनेमें।

१५७. स्वर्ग और नरक क्या है ! जीवोंको पुण्य और पापके फल भोगनेका बह स्थान है। १५८. नरकमें जीव कितना दुःख पाते हैं?

पूर्वमें जितने पापकां मूल्य भरा डो इतना।

१५९. तीव हिला, मांस अक्षण आदि महापाप करनेवाछे जीव कहां जाते हैं ?

नरकर्मे ।

१६०. जरकोर्ने जानेवाला जीव कितने कालतक दुःव भोगता है ? कमने कम दसदानार क्षेत्रे केकर समंख्यवर्णे तक।

१६१. सिख्यव्के सुवर्षे जीव कितने काळनक रहता है ? संसारसे वनन्तरुणे काळ तक,-सादिवनन्त, सदैव।

१६२. चारगतिका दुःस किसको भोगना पडता है?

१६६ नरक की सनन्त वेदनामें भी जीव मर करों नहीं गया है जीवका जीवन्य या सस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता।

बरे! नरककी वैदनाके बीचमें भी असंख्य जीवोंने अन्तरमें ऊतर कर सम्यावर्शन प्राप्त किया है।

१६७. दुःखमय संसारमें कहीं चैन न पडे तो क्या करना? हे शिव! तुझे कहीं भी चैन न हो तो बारमामें बाजा।

१६५. नरकका मायु किसको बंधे ?

सिध्यादिएको ही बंधते हैं, सम्यग्दिषको नहीं बंधते। वीनरागी देव-गुरु-धर्मको निंदा करनेवाळे और सीव पाप करनेवाळे जीव नरकमें बाते हैं।

१६६ कोई सम्यन्दिष्ट जीव भी नरकार्ने तो जाते हैं ?
. उसने पूर्व मिथ्यात्वद्शार्मे नरकाशायुका वंध किया था।

१५७. क्या नरक्के शिक्को क्या क्या होती हैं।

ह<sup>हैं</sup>। प्रथाकोक्रमें तीर्यकरका जन्म जाहि प्रसंग होनेयर नरकके जीवोंको भी साता होती है और इस प्रसंगमें कोई कोई जीव सम्पन्त भी पा छेते हैं।

१६८. क्या शीतसे भी आग छगती 🕻 ?

हाँ। हिमपातकी तरह शांत-मक्तवाय मायसे कर्मोंमें माय स्वय जाती है।

१६९. किस भावसे कर्मोका नाग्न दोता है ? वीनरामधानमें :

१७०. नारकीमें स्वीवेद या पुरुषवेद होता है क्या ! ना। वहांके सब जीव नपुंसक होते हैं।

१७१. देवकोक्स कौनला बेद होता है।

वदां क्यो या पुरुषवेद हो होते है, नपुंसकदेव नहीं होते।

१७२. नरकर्ते काने पीनेका मिलता है क्या ? ना; वहां कमी जलकी बूँद या सकका कथा भी नहीं मिलता।

१७३. तो पेसी नरकर्में भी सम्यन्दर्धन होसकता है क्या ? हाँ, भाई! वहां भी आत्मा तो है न! नतः सम्यन्दर्धन

पाकरके दुःसके समुद्रके बीक्जें भी स्नांतिकः मञ्जूद सरण प्राप्त कर सकते हैं। १७४८ जीवको दुःसके समुद्रस्टे बवानेवाला कीन, है?

७४. जायका दु:सक समुद्रस्य वकानवास्ता काः पक्षमात्र वीतरागीधर्मः और कोई गईी।

१७५. नरकके हो अबके कीव्यमें अंतर कामके कम विकास ? मण्डापूर्वा भरकमेंचे मीवाला हुमा कोई बीव: माब मण्डापूर्वामें शीम पार करके पिर गरकमें मुक्ता काता है १७६ं. नरकंके जीव कितनी इन्द्रियवाले हैं ?

वे जोव पंचेन्द्रिय-संत्री हैं।

१७७. जिसका संडक्षेड हो जाय पेसा शरीर नारकीको क्यों मिला?

उसमे असंद अन्त्याकी पकताको पापसे संदर्भंद कर दी इसस्त्रिये।

१७८. जीवको कितना सुख ? कितना दुःसः ?

जितनी स्वभावपरिणति उतना सुलः; जितना विभाव उतना दुःवः।

१७९. क्या आहार-जलके बिना आत्मा जो सकता है रे... हाँ।

१८०. जीवको परवस्तुके विना खलता है क्या ? हाँ; परवस्तुके विना हो जीव अपनी अस्तिसे जी रहा है।

१८१. नरकमें जीवको किसने दुःखी किया ? किसी इसरेने दुःखी नहीं किया: जीव अपने मोहसे ही

दु:सी हुआ। १८२. क्या नरकके जीवको भी शुभ्रभाव हो सके?

रण्या गरकक जावका मा शुममाव हा सकः : हाँ। इसके उपरान्त आत्महान मी हो सकता है।

१८३. नरकर्मेंसे नीकलकर जीव कहां जाता है? या तो मनुष्य होगा या तिथैचर्मे जायगा।

१८४. चारगतिमें सबसे कम भव जीवने किस गतिमें किये? मतुष्यगतिमें।

१८५ जीव बाहरी संयोग द्वारा अपनी २डाई क्यों मानता है? क्रयोंकि अपने अन्तरंग स्वभावकी महामताको वह नहीं जानता। १८७. जीवको कौन घोमा नहीं देता ?

- १८६, जीवकी वडाई कैसे है ? बानस्वभावके द्वारा जीवकी अधिकता पर्व महानता है।
- सम्रान व दुःसका वेदन जीवको शोभा नहीं देता।
- १८८. क्या इस समय भरतकेवमें बात्मकानी जीव सवतरते हैं? नाः प्रन्तु सवतार होनेके बाद आत्मकान पा सकते हैं।
- १८९. मनुष्यभवको सार्थकता कव ? आस्माको पहचानके वीतरागविकान प्रगढ करे तव।
- १९०. क्या वुर्लभ मनुष्यपना अपूर्व है : नाः सम्यक्तीन प्रगट करना वह अपूर्व है ।
- १९१. मनुष्यको बुद्धि मिली—इसका उपयोग किसमें करना ?
- आत्माके हितका विचार करनेमें। १९२. जीव किसमें ब्यर्थकाळ गंधाता है।
  - पार विनाकी परकी चिन्ता करनेमें व्यर्थ काल गंवाता है।
- १९३. सुखरसकी गटागटी किसको है :...सम्यग्दवि जीवोंको।
- १९४. क्या स्वर्गमें जानेपर मिध्यादिशको सुख होता है? नाः देवलोकमें भी वह दःबी ही है।
- १९५. स्वर्गतें भी जीव सुकी क्यों न हुआ ? भारमधान न होनेसे ।
- १९६. चन्द्र-सूर्य दिसता है वह क्या है? यह ज्योतिगीदेवींके विमान हैं। उसमें देवों रहते हैं।

१९७. कैसे जाव चन्द्रलोकों उत्पन्न होते हैं? वर्षा महानी चपजते है, हानी नहीं।

१९८. देवोंको दुःच किसका । विषयोंकी मभिलापाका।

१९९. स्वर्गमें कोई जीव सुखो हो सकता है क्या ? हाँ, वहां जो देव सम्बन्धि है वे सुखी हैं।

२००. सम्तोंका यह उपदेश जानकर क्या करना? मिस्यात्यादिका सेवन शोम ही छोडना स्रोर सम्यक्त्यादि को परमञ्जूका कारण जानकर इसकी आराधनार्में साम्माक्षेत्र जोडना।

२०१. पेसा करनेसे कानसा मंगळ फळ आयगा? वीतरागविज्ञान प्रगट होकरके मोख होगा।

> तीनभुवनमें सार वीतरागविद्यानता । चित्रसम्बद्धाः चित्रसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः



## दौलतरामजीके दो मजन

## हम तो कबहुँ न निज घर आये

हम तो कबहूँ वृ निज घर आये॥ टेक॥ पर घर फिरत बहुत दिन बोते, नाम अनेक घराये॥ हम०॥

परपद निजपद मान मगन है, परपरिणति लिपटाये ॥ शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न माये ॥ हम० ॥

नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय दुद्धि छहाये ॥ अमल अखण्ड अतुल अविनाशी, आतमगुन नर्हि गाये ॥ हम०॥

यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछिताये ॥ 'दौल्ल' तजो अजहूँ विषयनको, सत्गुरुवचन सुहाये ॥ हम०॥

## चिन्मूरत हगधारीकी...

चिन्मूरत राभारी की मोहि, रीति लगति है अटापटी ॥ बाहिर नारिक-इत दुःख मोगे, अन्तर सुखरस गटागदी। रमित अनेक सुरिन संग पै तिस परिणतितें नित हटाहटी ॥ बान विराग शक्तितें विभिक्त मोगत पै विधि घटाघटी। सदन निवासी तत्तें विभिक्त तो आते आख्य छटाछटी। सदन निवासी उदासी, तातें आख्य छटाछटी। को भवदेतु अनुधके ते तस करत बन्ध की सटाहटी। नारक पशु विष पंड विकल्पय, प्रकृतिनकी है कटाकटी। संयम धरि न सके पै संयम धारत की उर चटाचटी। तास सुवश्य गुन की 'वौलत' के क्यी रहै नित रटारटी।

ч. 43 1 1 2

. 83 n •

5 1-

¥ /

## बीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय

काव नः वर्षेन इर्रिट्याल वीवक जील स्थाल वीवक जील राम विस्तान पुरुष्ट